# कान्यकल्पद्रुम

#### प्रथम भाग

的表表的

परिवर्द्धित श्रीर परिप्ऋत चतुर्थ संस्करण

ष्विन श्रौर नवरस श्रादि विषयक हिन्दी साहित्य का विवेचनात्मक श्रपूर्व ग्रन्थ

लेखक

सेठ कन्हैयालाल पोद्दार

मथुरा

मूल्य २।) }

वि॰ सं॰ १९६८

{ सजिल्द २॥)

| <b>चिषय</b>                 | রম        | विषय                          | <u>বিষ্</u> ক |  |
|-----------------------------|-----------|-------------------------------|---------------|--|
| कस्या रस                    | २०५-      | वास्यसिध्यङ्ग व्यंग्य         | ₹88           |  |
| रौद्र रस                    | 305       | श्रस्फट व्यंग्य               | ३१६           |  |
| चीर रस                      | २१३       | सन्दिग्ध प्राधान्य व्यंग्य    | ३१७           |  |
| न्भयानक रस                  | २२ २      | तुल्य प्राधान्य व्यंग्य       | ३१७           |  |
| चीभत्स रस ,                 | २२५       | काकाचिस व्यंग्य               | ३१८           |  |
| <b>अद्</b> भुत रस           | 375       | त्र्रासुन्दर व्यंग्य          | ३२०           |  |
| शान्त-रस                    | २३२       | गुणीभूत व्यंग्य के मेदो की    |               |  |
| चतुर्थ स्तषक ( तृतीय        | पुष्प )   | संख्या                        | ३२०           |  |
| माव '                       | २३८       | ध्वनि ऋौर गुणीभूत व्यंग्य     | के            |  |
| रसाभास                      | २४६       | मिश्रित मेद                   | ३२१           |  |
| भावामास                     | २५०       | ध्वनि श्रौर गुर्णीभूत व्यंग्य | -             |  |
| मावशान्ति <b>।</b>          | २५१       | का विषय-विभाजन                | ३२२           |  |
| भावोदय                      | २५४       | षष्ट स्तवक                    |               |  |
| मावसन्धि                    | २५५       | गुण का सामान्य लच्चण          | ३२७           |  |
| भावशयलता                    | १५५       | गुण श्रीर श्रलङ्कार           | 398           |  |
| चतुर्थे स्तवक ( चतुर्थ      | पुष्प )   | रस ग्रौर ग्रलङ्कार            | 378           |  |
| सलद्यकमव्यंग्य ध्वनि        | २५७       | गुणों की संख्या               | ३३८           |  |
| श्रलङ्कार्य श्रीर श्रलङ्कार | રપ્રદ     | माधुर्य गुगा                  | 388           |  |
| ध्वनि-संकर ऋौर संसृष्टि     | ३७६       | त्र्योज गुरा                  | ३४०           |  |
| चतुर्थं स्तवक (पद्या        | म पुष्प ) | प्रसाद गुण                    | ३४१           |  |
| व्यञ्जना शक्ति का प्रतिपा   | दन रद्ध   | सप्तम स्तवक                   |               |  |
| पञ्चम स्तवक                 | •         | दोष का सामान्य लक्त्य         | ३४५           |  |
| गुणीभूत व्यंग्य             | 335       | शब्द दोष                      | ३४६           |  |
| श्चगूढ़ त्यंग्य             | 338       | ग्रर्थ दोष                    | ३६०           |  |
| श्रपराङ्ग न्यंग्य           | ३०३       | रस दोप                        | ३७३           |  |

# सहायक ' (वृत-ग्रन्थ की नामावली

ग्रनिपुराण्—भगवान् वेदव्यास, ग्रानन्दाश्रम, पूना ग्रभिधावृत्तिमातृका—मुकुल मद्द, निर्णयसागर-प्रेस, वम्बई, सन् १६१६

अलङ्कारसर्वस्व—रुव्यक और मञ्जूक, जयद्रथ-कृत विमर्शनी व्याख्या, निर्णयसागर प्रेस वम्बर्द, सन् १८६३

त्रुलङ्कारसूत्र — रुय्यक श्रीर मङ्कक, समुद्रवन्ध-कृत व्याख्या, श्रनन्त-शयन, सन् १९२६

उज्ज्वलनीलमिंश्—श्रीरूपगोस्वामी, नि॰ सा॰, वम्बई, सन् १६१३ एकावली—विद्याधर, वोंवे संस्कृतसीरीज

श्रौचित्यविचारचर्चा—च्चेमेन्द्र, नि॰ सा॰ प्रेस, बम्बई, सन् १८८६ कविकराठाभरण—च्चेमेन्द्र, नि॰ सा॰ प्रेस, बम्बई, सन् १८८६

काल्यप्रकाश—ग्राचार्य श्रीमम्मट, वामनाचार्य-कृत 'वालवोधिनी' व्याख्या नि॰ सा॰ प्रेस, सन् १६०१ 'काव्यप्रदीप' श्रीर 'उद्योतव्याख्या', श्रानन्दाश्रम, पूना

कान्यमीमासा—राजशेखर, गायकवाङ सीरीज वड़ौदा, सन् १६२४ कान्यालङ्कार—म्राचार्य भामह, चौखवा संस्कृतसीरीज विद्याविलास प्रेस, बनारस, सन् १६२८

काव्यालङ्कारसार-संग्रह—उद्भट, भएडारकर, इन्स्टीटूट, पूना, सन् १६२५

काञ्यालङ्कारस्त्र—वामन, सिंहभूगल-कृत कामघेनु व्याख्या, विद्या-विलास प्रेस, बनारस सन १६०७

. कान्यालङ्कार—रुद्रट, नि॰ सा॰, प्रेस सन् १८८६ कान्यादशं—दराडी, कुसुमप्रतिमा न्याख्या लाहौर कान्यानुशासन ग्रौर उसकी 'विवेक' व्याख्या, हेमचन्द्र नि॰ सा॰, प्रेस सन् १६०१

कुवलयानन्द—अप्यय्य दीचित चन्द्रालोक—पीयूषवर्ष जयदेव, गुजराती प्रिंटिंग प्रेस, बम्बई, सन् १९२३

े चित्रमीमासा—श्रप्पय्य दीद्धित, नि० सा०, प्रेस सन् १८६३ दशरूपक—धनिक, नि० सा०, प्रेस सन् १६२७ ध्वन्यालोक—ध्वनिकार श्रीर श्रीग्रानन्दवर्धनाचार्य, श्रिमिनव-गुप्ताचार्य-कृत 'लोचन' व्याख्या नि० सा० प्रेस, सन् १८६१

नाट्यशास्त्र—श्रीभरतमुनि, श्रिभनवगुप्ताचार्य-कृत श्रिभनवभारती न्याख्या, श्रध्याय १-६, गायकवाड सीरीज बडौदा, सन् १९२६

भगवद्भितरसायन—श्रीमधुसूदन स्वामी, श्रच्युतग्रन्थमाला, बनारस, वि॰ स॰ १६८४

रसगङ्गाधर—परिडतराज जगन्नाथ, नि॰ सा॰ प्रेस, सन् १८६४ रसतरिङ्ग्रंगी—भानुदत्त, बनारस लीथो प्रेस वक्रोक्तिजीवित—कुन्तक, स्त्रोरियंटल सीरीज़, कलकत्ता, सन् १६२८ व्यक्तिविवेक—महिम भट्ट, चौखम्मा सस्कृतसीरीज बनारस इत्तिवार्तिक—स्त्रपय्य दीज्ञित, नि॰ सा॰ प्रेस, सन् १६१० शब्दव्यापारिवचार—श्रीमम्मट, नि॰ सा॰ प्रेस

ं श्रृङ्गारप्रकाश—श्रीमोजराज, २२-२३-२४ प्रकाश, लॉ-प्रिटिंग, मदरास, सन् १६३३

सरस्वतीकराठाभरण-श्रीभोजराज, नि॰ सा॰ प्रेस. सन् १९२५ साहित्यदर्पण-विश्वनाथ, प॰ शिवदत्त-कृत रुचिरा व्याख्या श्रीवेद्वटेश्वर-प्रेस, वि॰ सं॰ १९७३

साहित्यदर्पण—विश्वनाथ, श्रीकाणे-सम्पादित नि० सा०, सन् १६३३ हरिमिक्तरसामृतसिन्धु—श्रीरूपगोस्वामी, श्रन्युतग्रन्थमाला, बनारस, वि० सं० १६८८

# इस ग्रन्थ में जिन कवियों के पद्य उदाहरणों में दिये गये हैं उनकी नामावली पद्य ( छन्द ) संख्या के श्रनसार

अनुपजी-७२,

अयोध्यासिंहजी 'हरिओंध' ( प्रियप्रवास )—११४, २७४। अज्ञात कवि—२१, ४६, ७८, ११३, १४८, १४८, १४८, २०४, २०४, २२१, २२२, २३६, २४०, २७१, ३२६, ३३८, ३७४, ३६२, ४०७।

श्रालम—१२१, २४३। वजियारे—६७, १७८, ३४०।

 ३३७ तक ३३६, ३४२ से ३४६ तक ३४८, ३४०, ३४१, ३४३, ३४४, ३४६ से ३४६, ३६१, ३६४, ३६६, ३६६, ३७०, ३७२, ३७७, ३८०, ३८१ से ३६१ तक ३६६, ४००, ४०१, ४०४, ४०४, ४०७, ४०८, ४०६ से ४१४ तक ४१६, ४१७, ४२० से ४२७ तक ४३० से ४४६ तक, ४४८ तक ४६१, ४६२, ४६४, ४६४, ४६७, ४६८, ४७० से ४७४ तक ४७६, ४७७।

कविन्द्--४७४।

कुमारमणि मिश्र (रसरसाल)—३४४।

कुलपति मिश्र (रसरहस्य )—२०४, २१७, २६७, ३४६। केशवदासजी (महाकवि )—४, ७०, २४३।

कृष्ण-२२३।

गर्गोशपुरीजी गुसांई ( कर्ण पर्व )—४६, १८६, २१६।

ग्वालजी—४, ११६, १२६, १६०, १६६, १७०, १७६, १६७, २११, २३४, २४१।

गुविन्दजी चतुर्वेदी मथुरा—३६७। जगन्नाथप्रसादजी ( भानु )—३=२, ४१४।

जगन्नाथदासजी (रत्नाकर)—उद्धव शतक ४४, ७३, १६७, ३६२। द्रौपदी अष्टक ६१, १६०, २१४। भीष्माष्टक ८६, २०६। शक्नारलहरी ४४७।

जनराज (रस विनोद )—२०१ ठाकुर—१६४।

तुलसीदासजी गोस्वामी (रामचरित मानस)—१०, १७, ६१, ६२, ६४, १०६, १०८, १४४, १४६, १४६, २७७, २८१, ३१३, ४६०। कवित्त रामायग्—४७, ६७, ७६, १०१, ११०, १४६, १८२, २४४, २४४, २६२। विनयपत्रिका—३७६।

तोष--४१८। दत्त--२६४। े देवजी—११४, ११७, १४६, १४७, १८१, ३६०, ३६३, 355. 308 1 नन्दराम-१२७, १४४। नरहरिदासजी चारण (अवतार चरित्र)—१०२, १६४। निवाज--१११। पदमाकरजी-४२, ८४, १२४, १६४, २०३, २०४, २३०, २४६, २६३। पन्नालालजी वैश्य ( त्रागरा )---२३२। प्रतापसिंहजी महाराजा जयपुर (भर्नू हरि शतक)--२६६ । वंशीधर---२३८। विक्रम सतसई-४०६। विहारीलाल (विहारी सतसई) -७, ८, १२, २३, २४, ३२, ४६, ८०, १२४, १४४, १४४, १६२, १७२, २६० १, २६२. ३००, ३०२, ३०४, ३०६, ३६३, ३७३, ३७४, ३७६,४००. 807, 878 1 वेनी द्विज--१३१, २७६। बेनीप्रवीन ( रस तरंग )--१४०, १४२, २२४, ३२७। बुन्द--३२१। ं भगवानदीनजी दीन-४०६। मिखारीदासजी (काव्य निर्णय )-१०६। मूषण—१२०, १६१, २१४, २२४, २२४, २३१, २४८, ३४१। मतिराम-३०, ६०, १७४।

मुरारिदानजी चारण कविराजा (जोघपुर)—१६६, ३६४,

मिश्रजू--२१०।

1388

मुबारिक-पृष्ठ ११३।

मैथिलीशरण्जी गुप्त (चिरगाॅव)—जयद्रथ वध ४१, ६६, ६८, ८६, १०७, १८४, १६४, २०६, २१३, २२०, २६८, ४६६। पक्चवटी ३१४। साकेत ८३। शकुन्तला नाटक ४८।

रसखान—६३, २४५।

रसिकविहारी—( काव्य सुधाकर ) ३४७, ३७८।

राखन-( सुदामा चरित्र ) ६३।

ं रामसहाय—ं( श्रज्ञातवास ) १३३।

रामद्विज--२१२।

लिइराम-( रामचन्द्र भूषण ) १४१, १४७, २०७

लदमण्सिंह्जी (राजा) राकुन्तला नाटक--१४०।

सत्यनारायण्जी--उत्तमरामचरित नाटक १८८, मालती-माधव २२६।

संभुनुप--७१, २८२।

सुन्दरदासजी स्वामी-रध्र, ३४२

सीतलसहायजी महन्त---२६७।

सूरदासजी ( महाकवि )--४७, १८४, २४६।

सूर्यमलजी चारण ( महाकवि )-१८४।

सेनापति--२४०।

सोमनाथजी चतुर्वेदी (रसपीयूष)--१७७, २१८, २२८, २६७।

स्त्ररूपदासजी चारण स्त्रामी (पांडव यशेन्दु चिन्द्रका)— १०३, १८६, २३७, २६६, ३३१, ४६६।

श्रीपति--१२८, १८६, १८६, २३७।

शृङ्गार सतसई-४२८।

हरिश्चन्द्रजी (भारतेन्द्र ) २२७।

हरिचरणदासजी (समाप्रकाश)-१८, २०, ३४७।

हरिप्रसाद (बालकराम विनोद ) २६४।

# भूमिका

"तत्त्वं किमपि काव्याना जानाति विरलो भुवि ; मार्मिकः को मरन्दानामन्तरेण नधुव्रतम्।"

काव्य के अनिर्वचनीय तत्त्व को कोई विरला ही जान सकता है। पुष्पों के सौन्दर्य में सभी का मन प्रसन्न होता है—उनकी सधुर गन्ध से सभी का चित्त प्रफुल्लित होता है। पर उनके मधुर रस का मर्मज्ञ केवल अमर ही होता है। काव्य को वहुत से लोग पढ़ और सुनकर अपना मनोरखन अवश्य करते हैं, किन्तु इसके अलौकिक रसास्वादन का अनुभव केवल सहृद्य काव्य-सर्मज्ञ ही कर सकते है। काव्य में यही लोकोत्तर महत्त्व है। इस महत्त्व को जानने के लिये सबसे प्रथम यह जानना आवश्यक है कि काव्य की उत्पत्ति कब और किसके द्वारा हुई ? इसके प्रसिद्धाचार्य कौन हैं ? इसकी पूर्वकाल में क्या दशा थी ? और इसके द्वारा ऐहिक और पारमार्थिक लाभ क्या हैं ?

# वेद ही काव्य का मूल है।

वेद में ध्वनि-गर्भित—व्यंग्यात्मक—और अलङ्कात्मक वर्णन दृष्टिगत होते है— ''हा सुरग्गे सयुजा सखाया समानं वृत्त परिपस्वजाते , तयोरन्यः पिपल स्वाहत्त्यनश्ननन्योऽभिचाकशीति ।''

—- हु० मुराडकोपनिषद्, खराड १, स० १

इसमें 'श्रितिशयोक्ति' अलङ्कार है। ध्विन आदि परोक्तवाद तो वेद में प्रायः सर्वत्र ही है—'परोक्तवादो वेदोऽयं'। वेद काव्य का मूल है, अतएव सिचदानन्दवन श्रीपरमेश्वर द्वारा ही लोक में सबसे प्रथम इसकी प्रवृत्ति हुई है।

वाल्मीकीय रामायण, महाभारत और श्रीमद्भागवत श्रादि महापुराणों में काव्य-रचना अनेक स्थलों पर विद्यमान हैं। वाल्मीकीय रामायण को तो महर्षिवर्य ने 'श्रादि काव्य' के नाम से ही व्यवहृत किया है। महाभारत को परमेष्टि ब्रह्माजी ने और स्वयं भगवान् वेदव्यासजी ने महाकाव्य संज्ञा दी हैं। और श्रिपुराण में तो साहित्य विषय का विस्तृत वर्णन हैं।

जिस प्रकार व्याकरण, न्याय एवं सांख्य आदि के पाणिनि, गोतम और श्रीकपिल आदि प्रसिद्ध आचार्य है, उसी प्रकार काव्य-शास्त्र के—

# प्रसिद्ध आचार्य भगवान् भरतग्रुनि हैं।

ये महानुभाव भगवान् वेदृत्यास के समकालीन या उनके पूर्ववर्ती थे। भगवान् वेदृत्यास ने अग्निपुराण में लिखा है—

<sup>?</sup> इसका विशेष स्पष्टीकरण हमारे 'संस्कृत साहित्य का इतिहास' के प्रथम भाग में किया गया है।

२ महाभारत. श्रादिपर्व, श्रध्याय १।६१, १।७२। इ श्रम्निपुराण, श्रानन्दाश्रम सीरीज़, श्रध्याय ३३७ से ३४७ तक।

"मरतेन प्रगीतन्त्राद्धारकी रीतिरच्यते।"

(38018) ..

साहित्य शास्त्र के उपलब्ध प्रन्थों में संबसे पहला प्रन्थ महानुभाव भरतमुनि का निर्माण किया हुआ 'नाट्यशाख' है। इसके वाद श्राचार्य भामह, उद्भट, दण्डी, वामन, रहट, महाराज भोज, ध्वनिकार, श्री आनन्दवर्धनाचार्य, मंन्मटाचार्य, जयदेव, विश्वनाथ, अप्पय्य दीन्नित और पिष्डितराज जगन्नाथ आदि अनेक उत्कट विद्वानों ने काव्य-पथ-प्रदर्शक अनेक प्रन्थ-रत्न निर्माण किए हैं। इन महत्त्व-पूर्ण प्रन्थों के कारण हम लोग साहित्य-संसार में सर्वोपरि अभिमान कर सकते है। जिस समय ये प्रनथ निर्माण हुए थे, उस समय साहित्य की अत्यन्त उन्नत त्रवस्था थी। मर्छ हिरी, श्रीहर्ष श्रौर मोज जैसे गु**ण्**प्राहक, साहित्य-रसिक और उदारचेता राजा-महाराजो की काव्य पर एकान्त रुचि रहती थी । यहाँ तक कि ये महानुभाव अनेक विद्वानो द्वारा उच कोटि के अन्थ-रत्न निरन्तर निर्माण कराक उन्हें उत्साहित ही नहीं करते थे, वे स्वयं भी अपूर्व प्रन्थों की रचना द्वारा साहित्य-भग्डार की वृद्धि करके हंस-वाहिनी, वीग्गा-पाणि भगवती सरस्वती की अपार सेवा करते रहते थे। उन्होंने श्रीलदमी श्रौर सरस्वती के एकाधिकरण में न रहने के लोकापवाद को सचमुच मिथ्या कर दिखाया था। उनके सिद्धान्त थे—

'साहित्यसद्गीतकलाविहीनः सास्तात्पशुः पुच्छविपाणहीनः।'

--भृत हिरे ।

खेद है कि परिवर्तनशील कराल काल के प्रभाव के कारण इस समय हमारे साहित्य की अवनत दशा है। इस—

# श्रवनति के कारण

अनेक हैं। प्रथम तो राजा-महाराजो में ताहश रूचि का श्रमाव है। इस उपेचा का फल यह हुआ है कि विद्वत्समाज हतोत्साहित हो रहा है। दूसरे, भारतीय विद्वान् विदेशी भाषा में अनुराग रखने लगे है। आश्चर्य तो यह है कि पाश्चात्य विद्वान् इमारे साहित्य पर मनोमुग्ध हो रहे हैं, और हमारा विद्वत्समाज इसे उपेचा की दृष्टि से देख रहा है।

जड़-नुद्धि जनों को छोड़ दीजिए, कितने ही साक्तर न्यिक भी सममते हैं कि कान्य केवल किव-कल्पना मात्र है, इस मे कुछ लाभ नहीं हो सकता है, यह निःसार है। उनकी यह धारणा सर्वथा भ्रम पूर्ण है।

#### काव्य से लाभ

क्या उपलब्ध होते हैं, इस विषय में मम्मटाचार्य ने लिखा है—

"काव्य यशमेऽर्थकृते व्यवहारिवदे शिवेतरत्त्त्तये ; सद्यः परिनर्कृतये कान्तासम्मिततयोपदेशयुजे।" —काव्यप्रकाश ।

त्रर्थात् 'कान्य' यश, द्रन्य-लाभ, न्यवहार-ज्ञान, दुःख-नाश, शीव परमानन्द त्रोर कान्तासम्मित मधुरता-युक्त उपदेश का साधन है। इस कथन में किञ्चित् मात्र भी त्रात्युक्ति नहीं है। कान्य द्वारा प्राप्त—

#### यश

चिरस्थायी है। विश्व-विख्यात महाकवि कालिदास और गोस्वामी महात्मा तुलसीदासजी आदि का कैसा अचय यश हो रहा है। कालिदास आदि के पैतृक कुल को कोई नही जानता, न इनका कोई दान आदि ही प्रसिद्ध है। एकमात्र काव्य ही इनकी आसमुद्रान्तस्थायी प्रसिद्धि का कारण है।

द्रव्योपार्जन के लिये निस्सन्देह वहुत मार्ग है । किन्तु काव्य-रचना द्वारा— '

#### द्रव्य-लाभ

प्राप्त करना एक गौरवास्पद वात है। संस्कृत के प्राचीन महा-कवियों की तो वात ही क्या, उद्भट जैसे विद्वान् को प्रतिदिन एक तज्ञ सुवर्ण-मुद्रा का मिलना इतिहास-प्रसिद्ध है । हिन्दी-भाषा के भी केशवदास, भूषण, पद्माकर, मितराम आदि को एकं राजस्थान के महाराजो से चारण जाति के वहुत से प्राचीन एवं अर्वाचीन विद्वान् कवियो को सम्मान-पूर्वक अमित द्रव्य-लाभ। होना प्रसिद्ध है। इस समय भी पारचात्य देशों में विद्वानों को प्रचुर पारितोषिक दे देकर प्रोत्साहित किया जाता है।

#### लोक-व्यवहार-ज्ञान

के लिये तो काव्य एक मुख्य और सुख-साध्य साधन है। निहाकवियों के काव्य केवल लोक-व्यवहार-ज्ञान के भएडार ही नहीं है, किन्तु शृङ्गार-रस के सुमधुर और रोचक वर्णनी द्वारा धार्मिक और नैतिक शिज्ञा के भी सर्वोत्कृष्ट साधन है।

#### उपदेश

के लिये जब नीति-शास्त्र और धर्म-शास्त्र आदि है तब काव्य से क्या अधिक उपवेश मिल सकता है, ऐसा समफना अनिसज्ञता-

१ देखिए, राजतरङ्गिणी।

२ नोबिल प्राईंज श्रादि ।

मात्र है। काव्य द्वारा जिस रीति से उपदेश मिलता है, वैसा और कोई सुगम साधन नहीं है। शब्द तीन प्रकार के होते हैं-'प्रभु-सम्मित', 'सुहृद्-सम्मित' और 'कान्ता-सम्मित'। वेद-स्पृति त्रादि प्रभु-सम्मित शब्द हैं। प्रथम तो उनका अध्ययन ही आज कल सुसाध्य नहीं रहा है। दूसरे, इनके वाक्यों का राजाज्ञा के समान भय से ही पालन करता पड़ता है-ये त्रान्तर्य दूषित भावों का निराकरण नही कर सकते। पुराण-इतिहास आदि सुहृद्-सम्मित शब्द है। ये सिन्न के समान सदुपदेश करते हैं, परन्तु मित्र के उपदेश का भी प्रायः कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। इन दीनो से विलन्तरण जो काव्य-रूप 'कान्ता-सम्मित' शब्द है, वह कान्ता की भाँति रमणीयता से उपदेश देता है। जिस प्रकार कामिनी गुरुजनो के आधीन रहनेवाले अपने प्रियतम को विलक्त्रण कटाचादि भावों की मधुरता से सरसता-पूर्वक अपने में आसक्त कर लेती है, उसी प्रकार काव्य भी सुकुमारमित, नीति-शास्त्र-विमुख जनो को कोमल-कान्त-पदावली की सरसता मे अपने में अनुरक्त करके फिर 'श्रीरामादि की भाँति चलना चाहिए, न कि रावरणादि की भॉति' ऐसे सार-गर्भित किन्तु मधुर उपदेश करते हैं। काव्य की सुमधुर शिचा द्वारा हृदय-पटल पर कितना शीघ्र श्रौर कैसा विलक्त्ए प्रभाव पड़ता है, इसके प्रचुर प्रमाण प्राचीन प्रन्थी में विद्यमान है । एक ऋर्वाचीन उदाहरण दी देखिए। जयपुराधीश महाराज जयसिंह बड़े विलासी थे। उनकी विलास-प्रियता के कारण उनके राज्य की शोचनीय अवस्था हो रही थी। कविवर विहारीलाल ने केवल-

१ देखिये दशकुमार चरित्र धौर हितोपदेश श्रादि ।

'नहिं पराग नहिं मञ्जरमञ्ज, नहिं विकाल इहिंकाल ; ग्राली कली ही ते वेंय्यो ग्रागं कौन हवाल ।

इसी शिक्षा-गर्सित शृङ्गार-रसात्मक एक दोहे को सुनाकर महाराज जयसिह को अन्तःपुर की एक अनिस्त्रली कर्ला के वन्धन से विसुक्त करके राजकाय में संलग्न कर दिया था। उपदेश में मधुरता होना दुर्लभ है। महाकवि भारिव ने कहा है—

'हित मनोहारि च दुर्लमं वचः ।' परन्तु यह अनुपम गुण केवल काव्य में ही है । और—

#### दुःख-निवारण

के लिये भी काज्य एक प्रधान साधन हैं। काज्यात्मक देव-स्तुति द्वारा असंख्य मनुष्यों के कष्ट निवारण होने के इतिहास महा-भारतादि में है। मध्यकाल में भी श्रीसूर्यदेव आदि से मयूरादि कि किवयों के दुःख निःशेप होने के उदाहरण मिलते है। और काज्य-जन्य आनन्द कैसा निरुपम है, इसका अनुभव सहृद्य काज्या नुरागी ही कर सकते है। अत्यन्त कष्ट-साध्य यज्ञादिकों के करने से स्वर्गादिकों की प्राप्ति का आनन्द कालान्तर और देहान्तर में

१ कहते हैं, सयूर किंव कुष्ठरोग से पीडित होकर यह प्रस् करके हिरिद्वार गए कि 'या तो सूर्य के अनुग्रह से कुष्ठ दूर हां जायगा, नहीं तो मैं प्रास्त विसर्जन कर दूँगा'। वह किसी ऊँचे वृज्ञ की शासा से लटकते हुए एकसौ रस्सो के झीके पर बैठकर श्रीसूर्य की स्तुति करने लगा और एक-एक पद्य के अन्त में एक एक रस्सी को काटते गए। सब रिस्तियों के काटे जाने के पहले हो, कान्यमयी स्तुति से भगवान् भास्कर ने प्रसन्न होकर उनका रोग निर्मूल कर दिया।

मिलता है, पर काव्य के श्रवण्मात्र से ही रस के आस्वादन के कारण तत्काल—

#### परमानन्द

प्राप्त होता 'है। इस आनन्द की तुलना में अन्य आनन्द नीरस प्रतीत होने लगते है। कहा है—

'सत्कविरसनास् गैंनिस्तुषतरशब्दशालिपाकेन ;
तुप्तो दिवताधरमि नाद्रियते का सुधादासी।' 1
— स्त्रार्यो सप्तशती

निष्कर्ष यह है कि काव्य द्वारा सभी वाब्छित फल प्राप्त हो सकते है। त्रिवर्ग-धर्म, अर्थ और काम-के अतिरिक्त मोज्ञ की भी प्राप्ति हो सकती है। आचार्य भामह ने कहा है-

> 'धमार्थकाममोत्तेषु वैचक्एय कलासु च ; करोति कीर्ति प्रीति च साधुकाव्यनिषेवसम्।'

वहुत से लोग काव्य-रचना एवं काव्यावलोकन करते हैं, पर उनकी काव्य-रचना प्रायः उपयोगी और चित्ताकर्षक नहों हो सकती और न उनको काव्यावलोकन द्वारा यथार्थ आनन्दानु-भव ही हो सकता है। इसका कारण यही है कि वे प्रायः साहित्य-शास्त्र से अभिज्ञ नहीं होते और न वे अभिज्ञ होने का कष्ट ही उठाते हैं। काव्य-रचना एवं काव्य के आस्वादन के लिये साहित्य-शास्त्र के अध्ययन की परमावश्यकता है। कविवर मञ्जक ने कहा—

९ सुकवि के जिह्ना-रूपी सूप से सर्वथा तुषरहित किए गए शब्द-रूपी शालि—चावल—पाक से जो तृप्त है, वह अपनी प्रिया के अधर-रस का भी श्रादर नहीं करता, तब बेचारी सुधा-दासी तो वस्तु ही क्या है।

'श्रज्ञातपारिडत्यरहस्यमुद्रा ये काव्यमार्गे दधतेऽभिमानम् ' ते गारुडीयाननधीत्य मन्त्रान्हालाह्लास्वादनमारमन्ते।' —श्रीकरठ चरित

निदान, काञ्य-प्रणेता को एवं काञ्य-प्रेमी जनों को काञ्य-निर्माण के साधन और रहस्य अवश्य जान लेने चाहिए। काञ्य के निर्माण होने में हेतु अर्थात्—

#### कारण

क्या है ? काव्यप्रकाश में कहा है-

'शिक्तिनिपुर्णतालोकशास्त्रकाव्याद्यवेत्त्र्यात् ; काव्यत्रशित्त्याभ्यास इति हेतुस्तदुन्द्रवे।'

काञ्य-रचना के लिये शक्ति, निपुण्ता और अभ्यासः परमावश्यक है।

'शक्ति'—-यह काव्य का वीज-रूप एक संस्कार होता है। इसके द्वारा काव्य के निर्माण करने में सामर्थ्य प्राप्त होता है। इसके विना काव्य का अंकुर उत्पन्न नहीं हो सकता है। यदि होता है तो उपहास-जनक। इसको 'प्रतिभा' भी कहते हैं। इसका लक्षण रुद्रट ने इस प्रकार लिखा है—

'मनसि सदा मुसमाधिनि विस्फुरण्मनेकथाभिषेयस्य ; त्रुक्किष्टानि पदानि च विमान्ति यस्यामसौ शक्तिः।'

--काव्यालङ्कार।

अर्थात् जिस शिक्त से स्थिर चित्त में अनेक प्रकार के नाक्यार्थों का स्फुरण और कठिनता-रहित पदों का भान होता है—अनेक प्रकार के शब्दार्थ हृदयस्थ होते हैं—असे 'शिक्त' कहते हैं।

'निपुणता'—निपुणता कहते हैं प्रवीणता को; अर्थात् स्थावर, जङ्गम आदि की स्वरूप-स्थिति के लौकिक वृत्त का ज्ञान; छन्द, व्याकरण, कोश, कला, चतुर्वर्ग, गज, अश्व, खड्ग आदि के लक्ष्य-प्रनथ, महाकिवयों के प्रणीत काव्य और इतिहास आदि के अध्ययन द्वारा निपुणता प्राप्त करना।

'श्रभ्यास'—काव्य के निर्माण में और सद्-श्रसद् विचार करने में छुशज गुरु के उपदेश द्वारा काव्य-निर्माण में श्रौर प्रवन्थादिकों के गुम्फन करने में वारम्वार प्रवृत्त होने को श्रभ्यास कहते हैं।

शिक्त, निपुणता और अभ्यास, द्रण्डचक्रादि-न्याय के अनुसार, तीनो मिलकर, न कि इनमें एक या दो, काट्य के निर्माण और उत्कृष्टता के हेतु है। कुछ आचार्यो का मत है कि काट्य-निर्माण के लिये निपुणता की अपेक्षा नहीं, केवल प्रतिभा ही पर्याप्त है। हाँ, यह तो निर्विवाद है कि काट्य-निर्माण में प्रतिभा प्रधान है। पर प्रतिभा से केवल हृदय में शब्द और अर्थ का सिन्धान ही होता है, सार का प्रहण और असार का त्याग ट्युत्पित्त—निपुणता—हारा ही हो सकता है। अतएव शास्त्रों के ज्ञान हारा प्राप्त निपुणता की नितान्त आवश्यकता है, और इसी प्रकार काट्य के अभ्यास की भी परमावश्यकता है। अतः अधिकतर आचार्यो का मत यही है कि तीनो ही काट्य के लिये अपेक्षित है।

९ देखिये हमारा संस्कृत साहित्य का इतिहास, दृ० भाग, पृ० १७।

२ देखिये हमारा संस्कृत साहित्य का इतिहास, दूसरा भाग पृ० १२–१६।

#### साहित्य-शास्त्र

उसे कहते हैं जिसके द्वारा काव्य के निर्माण और रसानुभव का एवं उसके स्वरूप, दोप, गुण आदि का ज्ञान प्राप्त होता है। जिस प्रकार भाषा-ज्ञान के लिये व्याकरण आवश्यक है, उसी प्रकार काव्य के निर्माण और रसास्वादन के लिये साहित्य-शास्त्र अर्थात् रीति-प्रन्थों के अध्ययन की आवश्यकता है।

### काव्य क्या है?

इस विषय में यहाँ केवल इतना कहना ही पर्याप्त है कि काव्य में—

#### ध्वनि और अलङ्कार

ही मुख्य है। ध्वनि कहते है व्यंग्यार्थ को। व्यग्यार्थ शब्द द्वारा स्पष्ट नहीं कहा जाता। कहा है—

> 'प्रतीयमानं पुनरन्यदेव व्स्त्वस्ति वाग्तीपु महाकवीनाम् । यत्तद्यसिद्वावयवातिरिक्ष विभाति लावएयमिवाङ्गनासु ।'

> > —व्यन्यालोक ।

अर्थात् महाकिवयों की वाणी में वाच्य अर्थ में अतिरिक्त जो प्रतीयमान अर्थ—ध्विन रूप व्यंग्य अर्थ—है, वह एक विलक्षण पदार्थ है। वह अर्थ उसी प्रकार शोभित होता है, जैसे कामिनी के शरीर में हस्तपाद आदि प्रसिद्ध अवयवीं के अतिरिक्त लाव्यय। काव्य के प्राण् रस, भाव आदि है। वे प्रतीयमान ही होते है—'रस' 'भाव' आदि शब्द कह देने मात्र से ही आनन्द नहीं होता—उनकी व्यञ्जना ही आस्वादनीय होती है। अलङ्कार

३ कान्य के लक्त्य के विषय में आचार्यों के भिन्न-भिन्न मतों का विस्तृत विवेचन हमारे 'संस्कृत साहित्य का इतिहास' में किया गया है।

कहते है आभूषण को। जिस प्रकार सौन्दर्यादि गुण-युक्त रमणी आभूषणों से और भी अधिक रमणीयता को प्राप्त हो जाती है, उसी प्रकार अलङ्कारों से युक्त काव्य भी सहृदयों के लिये अधिक आह्वादक हो जाता है। भगवान् वेदव्यासजी ने कहा है—

> 'त्रलङ्करणमर्थानामर्थालङ्कार इष्यते ; तं विना शब्दसौन्दर्यमपि नास्ति मनोहरम् । —ऋग्निपुराण, ३४४।१०२

बहुत-से पाश्चात्य 'सभ्यता' के प्रेमी विद्वान् व्यंग्य श्रौर श्रलङ्कार-युक्त काव्य को उत्कृष्ट काव्य नहीं मानते। वे केवल सृष्टि-वैचित्र्य-वर्णनात्मक काव्य में ही काव्यत्व की चरम सीमा सममते हैं। यही कारण है कि काव्य-पथ प्रदर्शक प्रन्थ उनको श्रनावश्यक प्रतीत होते हैं। इस विषय में यह कहना ही पर्याप्त है कि सृष्टि-वर्णनात्मक काव्य के साथ जब व्यंग्य श्रौर श्रलङ्कार का संयोग हो जाता है, तभी वे उत्कृष्ट काव्य हो सकते है श्रन्यथा नहीं। देखिए—

> 'मा निषाट प्रतिष्ठा त्वमगमः शाश्वतीः समाः ; यत्कौञ्चिमिथुनादेकमवधीः काममोहितम् ।' —वाल्मीकीय रामायण

वाल्मीकीय रामायण का यही मूल-भूत श्लोक है। महर्षि वाल्मीकि के देखते हुए कौञ्च पत्ती के जोड़े में से कामोन्मत नर कौञ्च को व्याध ने मार डाला। मूमि में गिरे हुए और रुधिरलिप्राङ्ग उस मृत सहचर की ताहरा दशा देखकर वियोग-व्यथा से व्याकुल होकर कौञ्ची ने अत्यन्त कारुणिक क्रन्दन किया। उसे सुनकर दयालु महर्षि के चित्त में उस समय जो शोक—करुण्रस—उत्पन्न हुआ, वही इस श्लोक में ध्वनित

होता है। वही शोक कृपार्ट्र-हृदय महर्षि के मुख से क्रोञ्च्याती व्याध के प्रति इस श्लोक द्वारा परिएत हुन्ना है। यह एक साधारण स्वाभाविक वर्णन है। इस वर्णन के वाच्यार्थ में कुछ चित्ताकर्षक चमत्कार नहीं है, परन्तु इसके करुणोत्पादक व्यंग्यार्थ में महानुभाव महर्षि के करुणा-प्लावित चित्त का त्रप्रतिम मृदुल भाव व्यक्त होता है। और वह सहृद्यों के मन को बलात् आकर्षित कर लेता है। कहा है—

> 'काव्यस्यात्मा स एवार्थस्तया चादिकवेः पुरा ; क्रौद्धदन्द्ववियोगोत्यः शोकः श्लोकत्वमागतः।'

> > ---वन्यालोक ।

यह ध्वित-गर्भित मानसिक श्रन्तः सृष्टि-वर्णन है । ध्वित-गर्भित वाह्य सृष्टि-वर्णन भी देखिए—

> 'एते त एव गिरयो विरुवन्मयूरा-स्तान्येव मत्तहरिगानि वनस्थलानि ; स्त्रामञ्जुवञ्जुललतानि च तान्यमूनि नीरन्प्रनीलनिचुलानि सरित्तटानि ।'

> > - उत्तररामचरित ।

शम्यूक का वध करके अयोध्या को लौटते हुए भगवान् श्रीरामचन्द्र पूर्वानुभूत दण्डकारण्य को देख कर कह रहे है—'यह वही मयूरो की केका-युक पर्वतों का मनोहारी हश्य है। यह वही मत्त मृग श्रीणयों से सुशोभित वनस्थली है। ये वे ही सौन्दर्य-शाली बञ्जुल लताओं से युक्त नीरन्ध्र-सघन-निचुलवाले निदयों के तट हैं'। यह एक जैसर्गिक वर्णन है। यहाँ दण्डक-वन के निरीक्तण से भगवती जनक-निद्नी के साथ पहले किया हुआ आनन्दमय

विहार स्मरण हो आने से भगवान् श्रीरामचन्द्र के हृद्य में जानकीजी के वियोग के कारण जो आन्तर्य वेदना हुई, वह ट्यंग्य है—'अवश्य ही ये सारी वस्तुएँ वे ही है, जिनके रमणीय हश्य से जनकनिन्द्रनी की अलौकिक भाव-माधुरी से प्रमोदित मेरे हृद्य में अनुपम आनन्द का स्नोत प्रवाहित हो जाता था। हाय! अव उसके वियोग में वही अनुपम हश्य कुछ और ही प्रतीत हो रहा है—मुमे अत्यन्त असह्य सन्ताप दे रहा है'। यह वियोग-कालिक पूर्व स्पृतिकृष ट्यंग्य जो 'एते त एव', 'तान्येव' इत्यादि पदों से ध्वनित हो रहा है वही इस नैसर्गिक वर्णन का जीवन सवस्व है। अव एक अलङ्कार-भिश्रित नैसर्गिक वर्णन भी देखिए—

'तत्प्रार्थितं 'जवनवाजिगतेन राज्ञा त्र्णीमुखोद्गृतशरेख विशीर्णमिकि-श्यामीचकार वनमाकुलदृष्टिपातै-वातेरितोत्पलदलप्रकरैरिवाद्रैः ।' —रखुवश ।

इसमें किव-कुल-शूपण कालिदास ने महाराजा दशरथ की मृगया का वर्णन किया है। वेगवान घोड़े पर आरुढ़ तृणीर से वाण निकालत हुए राजा को अपने पीछे आते हुए देखकर इतर-वितर हुए मृग-समृह ने अशु-प्लावित और सभय दृष्टि-पात से वन को श्यामल कर दिया है—तीन पादों में यह नैसर्गिक वर्णन हे और चौथे पाद में मृग-समृह क उस दृष्टि-पात को, पवन के वेग से सरोवर में विचलित हुए नील कमल-दलों क वृन्द की उपमा दी गई है। इस उपमा के संयोग से वस्तुतः इस नैसर्गिक वर्णन की मन-मोहिनी छ्टा में अपरिमित आनन्द की घटा छा गई है। कहने का तात्पर्य यह है कि व्यंग्य अथवा अलङ्कार-युक्त काव्य की उपेना करना सहद्यता पर प्रहार करना है। वास्तव में व्यंग्य-काव्य सहद्यों के अन्तःकरण को आप्तावित कर देता है, और सर्वोत्कृष्ट कवित्व का ही एक परम मनोहर नामधेय व्यंग्य है। हाँ, यह वात और है कि नो वस्तु-विशेष किसी को परमित्रय होती है, वही वस्तु दूसरे को ताहश सुखकारक न होकर कदाचित् अरुचिकर भी हो सकती हैं। महाकवि कालीदास ने इन्दुमित के स्वयम्बर प्रसङ्ग में कहा है—

> 'ग्रथाङ्गराजादवतार्य चत्तु-याद्दीति जन्यामवदस्कुमारी ; नासौ न काम्यो न च वेद सम्यग् द्रष्टुं न सा भिन्नरुचिर्द्धि सोके।' —रह्यवंश ६ । ३०

त्रश्रीत् अङ्गराज से दृष्टि हटाकर राजकुमारी इन्दुमित ने सुनन्दा से आगे वढ़ने को कहा। इसका यह अर्थ नहीं कि वह राजा सौन्दर्यादिगुण-सम्पन्न न था, और यह भी बात नहीं थी कि इन्दुमित, वर की परीचा करने में अनिभन्न थी। फिर इन्दुमित ने इस राजा को क्यों वरण नहीं किया? महाकिव कहते हैं—'अङ्ग राजा को इन्दुमित ने वरण नहीं किया, इसिलये वह अयोग्य नहीं कहा जा सकता और न इन्दुमित में ही वर-परीचा की अयोग्यता कही जा सकती हैं। वास्तव में बात यह है कि किसी वस्तु के त्याग और प्रहण में भिन्न भिन्न रुचि ही एकमात्र कारण हैं'। सुतरां, किसी को प्राक्तितक वर्णनात्मक और किसी को व्यंग्य-गर्भित काव्य मनोहर प्रतीत होता है। किन्तु इसका यह अर्थ नहीं कि केवल प्राकृतिक

वर्णनात्मक कान्य उत्कृष्ट और न्यंग्य एवं अलङ्कार युक्त कान्य निकृष्ट है, यह कहना कान्य के रहस्य से अनिभन्नता मात्र है। इस ग्रन्थ में

श्रव्य काव्य के सभी श्रङ्कों पर प्रकाश डाला गया है। श्रोर इसे जिन संस्कृत के सुप्रसिद्ध ग्रन्थों की सहायता से निर्माण किया गया है, उनकी सूची श्रन्यत्र दी गई है।

साहित्य जैसे रसावह और जटिल विषय को भली भाँति सममाने की बहुत आवश्यकता है। इसितये इस विषय के संस्कृत-प्रनथों में लच्चणों को सममाने श्रीर उदाहरणों से लन्ना का समन्वय करने के लिये वार्तिक-वृत्ति-में स्पष्टीकरण कर दिया गया है, जिससे लज्ञण और उदाहरणो का सममना सुवोध हो गया है। बहुत-से विषय एक दूसरे से मिले हुए प्रतीत होते है, उनकी पृथक्ता भी भले प्रकार समभा दी गई है। इसके अतिरिक्त संस्कृत-प्रन्थों पर साहित्य मर्मज्ञ विद्वानों द्वारा अनेक टीकाएँ लिखी गई है, जिनसे विपय सरलता से समभ में त्रा सकता है। किन्तु खेद है, हिन्दी के प्राचीन प्रनथ-कारो ने इन बातों पर सर्वथा ध्यान नहीं दिया । हिन्दी के प्राचीन रीति-ग्रन्थों में जो लक्षण पद्य में दिए गए है, उनका वार्तिक में स्पष्टीकरण न किया जाने के कारण वे बड़े सन्दिग्ध हो गए है। इसिलये विषय का सममना कठिन ही नहीं, पर कही-कही दुर्वोध 'भी हो गया है। इस अभाव को दूर करने के लिये इस प्रन्थ में अत्येक विषय के लक्षा सूत्र-रूप में अर्थात् गद्य में दिए गए है, श्रीर उन्हें सममाने के लिये वार्तिक में स्पष्टीकरण कर दिया गया है। अधिकाधिक उदाहरण देकर विषय को यथासाध्य स्पष्ट करने की चेष्टा की गई है।

्रं डदाहरण लेखक की स्वयं रचना के, एवं अन्य महानुभावीं

की रचना के, होनो प्रकार के रक्खे गए हैं। अन्य कियों के उदाहरण इनवरेंड कॉमा में ("" ऐसे चिह्नों के अन्तर्गत ) लिखे गए हैं। जिन पद्यों के आदि-अन्त में ऐसे चिह्न नहीं है, वे लेखक की निजी रचनाएँ है, जिनमें संस्कृत अन्यों से अनुवादित भी हैं। संभव है अनुवादित पद्यों में कुछ पद्य ऐसे भी हों, जिनके साथ हिन्दों के प्राचीन अन्यों के पद्यों का भाव-साम्य हो, ऐसे भाव-साम्य का कारण केवल यही हो सकता है, कि जिस संस्कृत पद्य का अनुवाद करके इस अन्य में लिखा गया है, उसी पद्य का अनुवाद हिन्दों के प्राचीन अन्यकार ने भी करके अपने अन्य में लिखा हो। ऐसी परिस्थित में भाव-साम्य ही नहीं कहीं-कहो राव्य-साम्य भी हो सकता है।

उदाहरणों के विषय में एक वात और भी स्पष्ट कर देना आवश्यक है। कुछ महाशयों ने, जैसे वायू जगन्नाधप्रसाद 'भानु' ने 'काव्यप्रसाकर' में, वायू भगवानदीन जी 'दीन' ने 'अलङ्कारमञ्जूपा' और 'व्यंग्यार्थ मञ्जूपा' में और पं० रमाशङ्कर शुक्त जी 'रसाल' ने 'अलङ्कारपीयूप' में, अनेक स्थलों पर इस प्रन्थ के प्रथम संस्करण ( अलङ्कारप्रकाश) और दितीय संस्करण ( काव्य कल्पहुम) के पदा और गद्य-प्रकरण अविकल रूप में और अनेक स्थलों पर कुछ परिवर्तित करके उद्धृत करने की कृपा की है। उन प्रन्थों की आलोचनाएँ 'माधुरी' और 'साहित्यसमालोचक' आदि में हुई है। वास्तव में तो इन महानुभावों ने इस प्रन्थ का आदर ही किया है। यहाँ इस विषय का इसिलिये उल्लेख किया जाना आवश्यक सममा गया है कि 'भानुजो' आदि महाशयों ने इस प्रन्थ से उद्धृत अंश को अवतरण रूप में न लिखकर अपनी निजी कृति की माँति उपयोग किया है। यह तीसरा

९ इसका दिक्दर्शन द्वितीय भाग 'श्रलङ्कारमंत्ररी' की भूमिका में , कराया गया है।

संस्करण उन महाशयों के प्रन्थों के बाद निकल रहा है। अत-एव इस प्रन्थ में तद्नुरूप गद्य और पद्य देखकर आशा है समा-लोचक महोदय कोई दोपारोपण इस चुद्र लेखक पर न करेंगे।

प्रथम संस्करण (अलङ्कारप्रकाश) का जितना आदर हुआ थां, उससे कहीं अधिक दूसरा संस्करण (काव्यकल्पद्रुम) और तीसरा संस्करण (काव्यकल्पद्रुम के दोनों भाग रस मञ्जरी और अलङ्कार मञ्जरी) लोक-प्रिय सिद्ध हुए हैं। अलङ्कारप्रकाश को कवल हिन्दी-साहित्य सम्मेलन की परीचाओं की पाठ्य पुस्तकों में ही स्थान उपलब्ध हो सका था। काव्यकल्पद्रुम साहित्यसम्मेलन की उत्तमा और आगरा एवं कलकत्ते के विश्वविद्यालयों में भी बी० ए०, एम्० ए० के पाठ्य प्रन्थों में निर्वाचित हो गया है।

तीसरा संस्करण वहुत परिवर्द्धित हो गया था। द्वितीय संस्करण से उसका दूने से श्रिष्ठिक कलेवर हैं। द्वितीय संस्करण में लक्तणा, व्यञ्जना एवं ध्विन और नवरस का विषय संक्तिप्त रूप से था, और श्रलङ्कार विषय पर भी श्रिष्ठिक विवेचन न था। तृतीय संस्करण में प्रत्येक विषय का, विशेषतः नवरस और श्रलङ्कार विषय का, वहुत विस्तार के साथ निरूपण किया गया है।

त्तीय संस्करण दो भागो में विभक्त कर दिया गया था।
प्रथम भाग रसमञ्जरी में प्रधानतः रस विषय है। इसमें रस,
भाव त्रादि के विषय का सविस्तर निरूपण किया गया है।
त्र्यभिधा, तक्तणा, व्यञ्जना और ध्वनि का जो विवेचन इस भाग
में किया गया है, वह रस विषय के त्रध्ययन करने के लिये
परमावश्यक है। रस ध्वनित होता है—त्र्यतएव 'रस' ध्वनि
का ही एक प्रधान भेद है। जब तक ध्वनि और ध्वनि के सर्वस्व

व्यंग्यार्थ को न समम जिया जाय, रस का वास्तविक रहस्य जात नहीं हो सकता है। ध्विन और व्यंग्यार्थ को सममने के लिये शब्द, अर्थ और अभिधा आदि शब्द-शिक्तयों का अध्ययन भी अत्यावश्यक है। रस-सम्बन्धी दोप और उनके परिहार का विषय भी प्रथम भाग में है। 'गुण' रस के धर्म हैं, अतएव उनका निरूपण भी इसी भाग में किया गया है।

हिन्दी में रस-विषयक अनेक प्रन्थ हैं। उनमें कुछ प्रन्थ सुप्रसिद्ध साहित्याचार्यों के प्रणीत किए हुए हैं। इस प्रन्थ में उन प्रन्थों को अपेक्षा च्या अपूर्वता है, उसका अनुभव सहृदय साहित्य-भर्मक स्वयं ही कर सकते है।

इस विषय के हिन्दी के प्रचलित रस-सम्बन्धी प्रन्थों में नायिका-भेदों को प्रधान स्थान दिया गया है। उस विषय के पिष्ट-पेषण से इस प्रन्थ का कलेवर व्यर्थ न वढ़ाकर, रस विषयक श्रन्य श्रत्यन्त महत्व-पूर्ण श्रीर उपयोगी विषयो का, जो प्राचीन एवं श्राधुनिक हिन्दी के प्रन्थों में तो कहाँ किन्तु संस्कृत के सुप्रसिद्ध ध्वन्यालोक, काव्यप्रकाश श्रीर रस-गङ्गाधर श्रादि प्रन्थों में भी विखरे हुए दृष्टिगत होते है, समावेश किया गया है। प्रसिद्ध साहित्याचार्यों का जिन-जिन विषयों में मत-भेद है, उन मत-भेदों का, विषय को वोध-गम्य करने के लिये, हिग्दर्शन रूप में, प्रसङ्ग प्राप्त उल्लेख, कर दिया गया है।

द्वितीय माग—अलङ्कारमञ्जरी े—में अलङ्कार विषय है।

<sup>?</sup> हिन्दी साहित्यसम्मेलन प्रयाग के अनुरोध से काव्यकल्पद्रुम के द्वितीय भाग 'अबङ्कारमञ्जरी' का एक संनिप्त संस्करण 'संनिप्त-अनद्वारमञ्जरी' नाम से मी प्रकाशित हुआ है।

त्रलङ्कार प्रकरण भी वहुत कुछ परिवर्तित और परिवर्द्धित कर दिया गया है। इस विषय को भी यथासाध्य स्पष्ट करने की चेष्टा की गई है।

इस यन्थ में अधिकतया सुप्रसिद्ध प्राचीन किवयों के भाव-गर्भित एवं हृद्यप्राही पद्य उदाहरणों में रक्खे गए हैं। बहुत से ऐसे महत्त्व-पूर्ण प्रन्थों से भी उदाहरण लिए गए हैं, जो इस समय अप्राप्य हो रहे हैं। हिन्दी के प्राचीन रीति-प्रन्थों से जो उदाहरण चुने गए है वे जिस विषय का जो उदाहरण उन प्रन्थों में दिया गया है, उसे उसी विषय के उदाहरण में, मिलका स्थाने मिलका, न रखकर जिस पद्य को जहाँ विषय-विशेष के उदाहरण में दिया जाना उपयुक्त समका गया, वहां उसे दिया गया है।

# हिन्दी के आचार्य

दितीय संस्करण की आलोचना करते हुए कुछ महानुभावों ने यह आलंप किया है कि इसमें संस्कृत-साहित्य के आचार्यों के मतों का ही उल्लेख है, हिन्दी के आचार्यों के मत को प्रदर्शित नहीं किया गया है। सत्य तो यह है कि हिन्दी के आचार्यों का कोई स्वतन्त्र मत नहीं है—उनके प्रन्थों का मूल-श्रोत संस्कृत-साहित्य-प्रन्थ ही हैं। जैसे, महाकिव केशवदासजी की किविप्रिया का मूल-आधार दण्डी का काव्यादर्श, राजशेखर की काव्य-मीमांसा और केशव मिश्र का अलङ्कारशेखर या इसी श्रेणी का काव्यकल्पलता आदि अन्य कोई प्रन्थ है। श्रीहरिचरणदास के सभाप्रकाश, श्रीभिखारीदास के काव्य-निर्णय का आधार कमशः साहित्यदर्पण और काव्यप्रकाश है। इसी प्रकार महाराज जसविसंह के भाषाभूषण, पद्माकर के पद्माभरण आदि अलङ्कार-प्रन्थों का आधार विशेषतः कुवलयानन्द हैं। हिन्दी के और भी

रस एवं नायिका-भेट के ग्रन्थों के आधार प्रायः साहित्यदर्पण और रसतरङ्गिणी आदि हैं।

निःसन्देह हिन्दी के प्राचीन किन नहें प्रतिभाशाली हुए है। किन्तु उनका प्रधान ध्येय त्रजभाषा-साहित्य की श्रभिगृद्धि करना ही था। उन्होंने प्रायः शृङ्गार-रस के श्रालम्बनविभाव नायिका श्रादि, उद्दीपन-विभाव षद्शृतु श्रादि, एवं श्रनुभाव—हान-भाव श्रादि के वर्णन में ही विषय को समाप्त कर दिया
है। श्रलङ्कार विषय का भी उन्होंने वहुत साधारण श्रोर संचिप्त
रूप में निरूपण किया है। संस्कृत-साहित्य-प्रन्थों में किए गए
गम्भीर श्रोर मार्मिक विवेचन को उन्होंने स्पर्श तक नहीं किया।
इसका दुःखद परिणाम यह हुआ कि ऐसे प्रतिभाशाली विद्वानों
द्वारा लैसे गम्भीर रीति-प्रन्थ लिखे जाने चाहिए थे वैसे नहीं
लिखे गए। ये महानुभाव साहित्य-विषय को स्वयं कहाँ तक
समक्त सके श्रोर श्रपने प्रन्थों के श्राधारभूत संस्कृत-प्रन्थों के
श्रनुसार विषय को समक्ताने में कहाँ तक कृतकार्य हुए है, इस
बात पर प्रकाश डालना हिन्दी-साहित्य के लिये परम
उपयोगी है।

इस सम्बन्ध में यहाँ उदाहरण रूप में केवल एक साधारण विषय पर कुछ प्रकाश डालना ही पर्याप्त है। हिन्दी के प्रायः सभी प्राचीन आचार्यों ने अपने प्रन्थों में संस्कृत प्रन्थों के आधार पर यह बात लिख तो दी है कि रस, स्थायी भाव और सब्चारी भावों का स्वशब्द से स्पष्ट कथन किया जाना, दोष है। फिर भी उनके प्रन्थों में जो उदाहरण दिखाये गये हैं, उनमें प्रायः रस और स्थायी आदि भावों का स्वनाम से स्पष्ट कथन किया गया है— "मीडि मारखो कलह वियोग मारखो बोरि कै,

मरोरि मारखो श्रमिमान भरखो मय भान्यो है;

सबको सुहाग श्रनुराग लूटि लोन्हों दीन्हों,

राधिका कुँवरि कहँ सब सुख सान्यो है।

कार-भटिक डारखो निपटि के श्रोरन सों,

भेटी पिहँचानि मन में हू पिहँचान्यो है।

जीत्यो रित-रन मध्यो मनमधहू को मन,

'केसोराह' कौनहू पै रोष उर श्रान्यो है।"

रसिकप्रिया में इस पद्य को रौद्र रस के उदाहरण में लिखा है। यहाँ रोप का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन किया गया है।

"दूटे टाटि घुन घने घूम-घूम सेन सने,
भींगुर छुगोड़ी सॉप विच्छिन की घात जू;
कटक कित गात तृन बितत बिगध जल,
तिनके तलप तल ताको ललचात जू;
कुलटा छुचील गात श्रंबतम श्रधरात,
किह न सकत बात श्रिति श्रकुलात जू।
छुडी मे घुसे कि घर ई धन के घनस्याम,
घर-घरनीनि यह जात न धिनात जू।"

रिसकिशिया में इस पद्य को बीमत्स-रस के उदाहरण में लिखा है। यहाँ बीमत्स के स्थायी भाव 'विनात' का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन है।

> "काहू एक दास काहू साहब की आ़स में, कितेक दिन बीते रीत्यो सबै मॉित बल है; विधा जो बिनै सो करें उत्तर याही सो लहें, सेवा-फल हैं ही रहें, यामें नहि चल है।

एक दिन हास-हित आयो प्रभु पास तन, राखे ना पुराने बास कोऊ एक थल है; करत प्रनाम सो बिहें सि बोल्यो यह कहा? कहा। कर जोरे देव-सेवा ही को फल है।

इसे काव्यनिर्णय में भिखारीदासजी ने हास्य रस के उदःहरण में लिखा है। यहाँ हास का स्पष्ट कथन हो गया है।

'भौद के लाइवे के मिस के हिसकें किंद्र ग्वालन संग विहार ते; पीत पटी किंट सौ किंसके उर में डरप्यों न किंद्री की धारते। ए 'सिसनाथ' कहा किंद्र जु बढ़ी अक्राई उछाह अपार ते। काली फिनिंद के कंद्रन को चिंद्र कृत्यों गुविद कदंब की डार ते।"

सोमनाथजी ने रसपीयूष में इसे वीर रस के उदाहरण में लिखा है, यहाँ वीर रस के स्थायी उत्साह का शब्द द्वारा कथन है।

#### इसी प्रकार—

"कहा कीन्हीं श्रसमें श्रमीति दसकंठ कंत,
हरिलायों सिया को सु ताको फल पावेगों;
सेत बॉधि सिधु में श्रिडिग्ग पथ कीन्हों उनि,
कौन श्रव ऐसो समुफाय जु बचावेगों।
वृद्धि-वृद्धि जात मन मेरो भयसागर में,
कहा जानों कैसे त्रास श्रॉखिन दिखावेगों:
वन्दी किर सब कीस बारे रघुनन्द श्राय,
हाय-हाय हाथे हाथ लंकिह जुटावेगों।"
रसपीयूष में इसे भयानक रस में लिखा है, यहाँ भयानक
रस के स्थायी भय और त्रास सञ्चारी का शब्द द्वारा कथन है।
श्रीर—

"हा-हा तुहूँ चिल देखि मद्ग अजहूँ वह पालने लाल परयो है; जाहि निहारि कहै 'सिसनाय' अच्चेमो महा अज माहि मरयो है। ठौरिह ठौर यही चरचा, गृह-काज, समाज सबै विसरयो है; नैक से नद के छोहरा री, पग सो सकटासुर चूर करयो है।"

· रसपीयूष में इसे अद्भुत रस के उदाहरण में लिखा है, किन्तु इसमें 'अचंभौ' पद से अद्भुत रस का शब्द द्वारा कथन है।

"दान न दै गई मोसो कहा। मैं कहा। नॅदगामु में वेचित नाही, लै गयो छीन छला चट सो नट तातें परी यहि फंफट माहीं। वार लगीन है 'वेनीप्रवीन' कहैं सानो सपनो यहिं ठाहीं, है श्रिल ताको बतावित क्यों न गहे लिलता को न छोडित बाहीं।" इसे नवरस तरंग में 'स्वप्न' संचारी के उदाहरण में लिखा

इसे नवरस तरंग में 'स्वप्न' संचारी के उदाहरण में लिखा है । यहाँ 'सपनो सपनो' में स्वप्न का शब्द द्वारा कथन है ।

> "निसि जागी लागी हिये प्रीति उमंगत प्रातं ; उठि न सकत त्रालस वलित सहज सलोने गात।"

पद्माकरजी ने जगद्विनोद में इस पद्य को आलस्य सब्बारी के उदाहरण में लिखा है। यहाँ 'आलस' का स्पष्ट कथन है।

"मंठा ते, मथानी ते, मथन ते, सु माखन तें मोहन की मेरे मन सुधि श्राय-श्राय जात।"

इसे ग्वाल किव के 'रसरंग्' में स्मृति भाव के उदाहरण में दिया है, पर 'सुधि' पद से स्मृति का स्पष्ट कथन है।

"हरि भोजन जब तें दए तेरे हित बिसराय। दीन मयो दिन भरत है, तब ते हाहा खाय।"

• इसे रसलीन ने अपने 'रसप्रवोध' में दैन्य सब्चारी के उदा-हरण में दिया है। यहाँ दीन शब्द से दैन्य का स्पष्ट कथन है। यह दिक्द्र्शन मात्र है। इसके लिये विस्तृत आलोचना अपेक्ति है। किन्तु इस जुद्र लेखक को प्राचीन आवार्यों की आलोचना करना अभीष्ट नहीं है। महान् साहित्याचार्य श्री आनन्द्वर्धनाचार्य का कहना है कि असंख्य सरस स्कियों द्वारा अपने यश को उड्वल करनेवाले लब्धप्रतिष्ट महानुभावों के दोपों का उद्घाटन करना स्वयं अपने को दोपी करना है—

"तत्तु स्क्रिसहस्रद्योतितात्मना महात्मना दोपाङ्घोपसमात्मनएव दूपर्य ।" — व्यन्यालोक, उद्योत २ ।

अतएव जिन महानुभावों के द्वारा हिन्दी साहित्य की अनिवंचनीय श्रीष्टिद्ध हुई है और जिनके अकथनीय परिश्रम का आज यह फज है कि हम लोग साहित्य-चेत्र में अभिमान कर सकते हैं, जन महानुभावों को आदरास्पद समसकर उनके सर्वतोमावेन अनुप्रहीत होना ही उचित है। इस प्रन्थ में हिन्दी के प्राचीन साहित्य-प्रन्थों के विषय में जो कुछ आलोचनात्मक शब्द प्रसङ्ग वश लिखे गये हैं, वह छिद्रान्वेषण की दृष्टि से नहीं। कवल प्रतिपादित विषय की स्पष्टता करने के लिये आवश्यक समस कर ही लिखे गये हैं। इस प्रसङ्ग में जो.—

# हिन्दी के आधुनिक साहित्य-ग्रन्थ

प्रकाशित हुए है, उनके विषय में भी कुछ उल्लेख करना श्राव-श्यक प्रतीत होता है। कविराजा मुरारीदानजी का 'जसवंतज्सो-भूषण', श्रद्धेय विद्यामार्तण्ड पण्डित श्री सीतारामजी शास्त्री का 'साहित्यसिद्धान्त', श्री जगन्नाथप्रसाद 'भानु' का 'काव्यप्रभाकर', श्री वाबूराम विष्यरिया का हिन्दी में 'नवरस', श्री भगवानदीनजी 'दीन' की व्यंग्यमञ्जूषा, श्री गुलाबराय एम० ए० का 'नवरस' श्रोर श्रद्धेय परिडत श्री अयोध्यासिंहजी 'हरिश्रोध' का 'रस-कलश' श्रादि श्रनेक ऐसे साहित्य-प्रनथ प्रकाशित हुए हैं जिनमें रस विषय का उल्लेख है।

कविराजा मुरारीदानजी प्रणीत 'जसबंतजसो मूब्ण' अत्यन्त पाण्डित्य-पूर्ण है। इस प्रन्थ में रस विषय पर जो संचिप्त रूप में लिखा गया है, वह संस्कृत प्रन्थों के अनुसार है और उप-योगी है। पर इस प्रन्थ में कविराजा ने एक नवीन सिद्धान्त यह प्रतिपादन किया है कि अलङ्कारों के नामों के अन्तर्गत ही सभी अलङ्कारों के लज्ञ् ए हैं। अपने इस मत के सिद्ध करने का उन्होंने असफल प्रयास किया है। और अपने इस नवाविष्कृत सिद्धान्त के प्रतिपादन करने में उन्होंने संस्कृत के सभी सुप्रसिद्ध साहित्या-चार्यों की पृथक लज्ञ् ए लिखने की प्रणाली का खण्डन किया है। किन्तु कविराजा इस कार्य में कृतकार्य नहीं हो सके है। अर्थात् न तो वे अपने नवीन सिद्धान्त को निर्भान्त स्थापित कर सके है और न प्राचीन परिपाटी के खण्डन करने में ही समर्थ हुए है।

श्रद्धेय विद्यामार्तण्डजी का 'साहित्यसिद्धान्त' हिन्दी भाषा में श्रत्यन्त उत्कृष्ट प्रन्थ है। इसमें प्रधानतः काव्यप्रकाश के श्रनुसार साहित्य के सभी विषयों पर मार्मिक विवेचन किया गया है। इस प्रन्थ में हिन्दी भाषा के पद्य उदाहरणों में न रख-

१ देखिये काव्यकत्पट्टम के तृतीय संस्करण के द्वितीय भाग त्रालङ्कारमञ्जरी की भूमिका ए० ह, च, त्र, ज्ञ और द्विवेदी श्रीभनन्दन अन्थ में हमारा 'श्रलङ्कार' शीर्षक लेख ए० २२६

कर काञ्यप्रकाश के कुछ संस्कृत पद्यों को उद्घृत किया गया है। अतः यह प्रनथ संस्कृत के उच कत्ता के विद्यार्थियों के लिये अधिक उपयोगी है।

'भानुजी' के 'काव्यप्रभाकर'', विध्यरियाजी के 'हिन्दीन्तरस'' श्रीर दीनजी की 'व्यंग्यमञ्जूपा' की आलोचना हम 'माधुरी' पत्रिका में कर चुके हैं। यहाँ इतना लिखना ही पर्याप्त है कि इन विद्वानों ने अपने अपने अन्य के प्रतिपाद्य विपय पर लेखनी उठाने का व्यर्थ ही कप्ट उठाया है। खेद के साथ कहना पड़ता है कि इन विद्वानों का यह प्रयास उनकी सर्वया अनिधकार चेष्टा थी।

यह भी खेद के साथ कहना पड़ता है कि हमारे स्तेहास्पद वाबू गुलावरायजी एम॰ ए॰ के द्वारा रस विपय पर जैसा ग्रन्थ लिखा जाने की साहित्य-संसार आशा रखता था, वैसा ग्रन्थ वे भी न लिख सके हैं। वृहत्काय 'नवरस' में प्राचीन परिपाटी के अनुसार नायिका भेद आदि अनावश्यक विषयों की प्रधानता तो है ही, पर उसके सिवा जिस विषय के उदाहरणों में जो पद्य रक्खे गये हैं, उनमें वहुत ही कम पद्य ऐसे हैं जो उस विषय के उदाहरण कहे जा सकते हैं, शेष पद्य केवल विषय के अनुपयुक्त ही नहीं किन्तु दोष पूर्ण होने के कारण उनके द्वारा उस विषय के सम्बन्ध में भ्रम होजाना भी सम्भव हैं। प्रतिपाद्य विषय रस

९ माधुरी पत्रिका वर्ष ७, खगड ९ पृ० ४४, ६२ और पृ० ≒३२— द३७

२ माधुरी वर्ष ७ खरह १ पृ० १०-११

३ माधुरी पत्रिका वर्ष ६, खराड २, पृ० ३१३–३१≈

का विवेचन बड़ी श्रसावधानी से किया गया है। ऐसा ज्ञात होता है कि नवरस में जिन संस्कृत ग्रन्थों का श्रौर साहित्य के प्रधान विषयों का उल्लेख किया गया है, उनसे एवं साहित्य के महत्व-पूर्ण विषयों से विद्वान् लेखक महाशय सम्भवतः परिचित भी नहीं है। श्राप लिखते हैं—

"ध्वित को प्रधानता देनेवाले आचार्यो में अभिनव गुप्त मुख्य हैं। उनके ध्वन्यालोक में ध्वित का सिद्धान्त दिया गया है। उनका कथन है कि 'काव्यस्यात्मा ध्वित' "—'नवरस' पृ० ४

ध्वित को प्रधानता देनेवाले आचार्यों में सर्व प्रधान अज्ञातनामा ध्वितकार एवं श्री आनन्दवर्धनाचार्य है। और यह बात सर्व सम्मत है कि ध्वित-सिद्धान्त के सर्वप्रथम ग्रन्थ 'ध्वन्यालोक' के प्रएता अज्ञातनामा ध्वितकार और श्री आनन्दवर्धनाचार्य ही है, न कि अभिनव गुप्ताचार्य। आगे चल कर 'नवरस'-कार लिखते हैं—

"भरत मुनि ने जो शान्त को स्वतंत्र स्थान नहो दिया इसका कारण यह है कि शान्त का स्थाई भाव 'निवेंद' सब्चारी भावों में त्रा जाता है। फिर उसके दुहराने की उन्होने त्रावश्यकता नहीं समभी।"

किन्तु भरत मुनि ने तो शान्त को स्वतंत्र रस स्वीकार किया है, और उसका स्थायी भाव 'शम' माना है, न कि निर्वेद। भरत मुनि ने कहा है—

"श्रथ शान्तो नाम शमस्थायिभावात्मको मोत्त प्रवर्तकः'''''' "एवं नवरसा दृष्टा नाट्यझैर्लज्ञुणान्विताः।"

ऐसा प्रतीत होता है कि 'नवरस' के विद्वान् लेखक ने

श्राचार्य कुन्तक के वक्रोक्ति सिद्धान्त को श्रलङ्कारों के अन्तर्गत प्रधानतः 'वक्रोक्ति'श्रलङ्कार का विषय ही समम लिया है। किन्तु कुन्तक का वक्रोक्ति सिद्धान्त अत्यन्त व्यापक है, कुन्तक ने श्रपने इस सिद्धान्त के श्रन्तर्गत ध्वनि, श्रलङ्कार श्रोर रीति श्रादि सभी सिद्धान्तों का समावेश कर दिया है।

रस दोप का विवेचन करते हुए ग्रन्थकार ने लिखा है, "श्रृङ्गारादि रस, स्थायी भाव, श्रौर सञ्चारी भावों का स्वशब्द द्वारा कथन किया जाना दोप है"। यह ठीक है किन्तु फिर भी रस एवं भावों के जो उदाहरण दिये गये है, वे श्रिधकतर ऐसे है जिनमें रसों श्रौर भावों के नाम स्पष्ट श्रा गये है। श्रस्तु,

श्रद्धेय हिरश्रीधजी का 'रसकलरा' विद्वतापूर्ण होने पर भी उसमें दिये गये उदाहरणों में रस, भाव श्रादि के नाम स्पष्ट स्वशब्द द्वारा स्पष्ट कथन है, यह चिन्त्य है। इसके सिवा रसकलश में देश सेविका श्रादि नायिकाश्रो का जो नवाविष्कार किया गया है वह नवीन तो अवश्य है किन्तु शृङ्कार रस के आलम्बन-विभावों के अन्तर्गत चिन्तनीय है। श्री हरिश्रोधजी की काव्य-शिक्त के प्रभाव और महत्व के कारण उनका 'रसकलश' वस्तुतः आधु-निक हिन्दी साहित्य-अन्थों में गौरवास्पद स्थान रखता है।

## चतुर्थ संस्करण के सम्बन्ध में दो शब्द

हर्प का विषय है कि भंगवान् श्री राधागीविन्ददेवजी की कृपा से इस अन्य के चतुर्थ संस्करण का सुअवसर आप्त हुआ है। निस्सन्देह साहित्य-ममंज्ञ सहृदय विद्वानीं की गुण-प्राहकता और अनुप्रह का ही यह फल है।

प्रस्तुत चतुर्थ संस्करण तृतीय संस्करण का संशोधित परि-चर्तित एवं परिवर्द्धित संस्करण है । इस संस्करण में कतिपय स्थानों में विषय को अधिक स्पष्ट करने के लिये परिवर्तन कर दिया गया है। उदाहरण भी नये-नये रखकर प्रन्थ की उपयोगिता बढ़ा दी गई है। विषय को पृथक-पृथक विभक्त करके नये-नये शीर्षक कर दिये गये है। एवं विषय की स्पष्टता के लिये कतिपय विषयों को प्रसङ्गानुकूल स्थानान्तर भी कर दिया गया है। पिछले संस्करण की भाँति शब्दानुक्रमणिका इस संस्करण में भी रक्खी गई है और उसमें कुछ त्रुटियाँ थीं, वे यथा संभव दूर कर दी गई है।

श्राशा है, यह प्रनथ केवल हिन्दी ही के नहीं, संस्कृत-साहित्य के विद्यार्थियों के लिये भी उपादेय होगा, और हिन्दी एवं संस्कृत के काव्य मर्मेझ सहृदय विद्वानों के भी मनन करने योग्य एवं मनोरखन के लिये एक नवीन वस्तु होगी।

प्रथम तो रस और अलङ्कार विषय ही अत्यन्त जटिल है। दूसरे, प्रन्थ का अधिकृत आलोचनात्मक विषय तो बहुत ही विवादास्पद है। अतएव संभव है, इस प्रन्थ में बहुत कुछ तुटियाँ हो। लेखक इस विषय में कहाँ तक कृतकार्य हो सका है, यह सहृदय काव्य-ममें विद्वानों की समालोचना पर निर्भर है— 'एक: सूते कनकमुपलं तत्परीचाचमोऽन्यः'। अस्तु।

श्रव श्रधिक कुछ निवेदन न करके सहृदय महानुभाव काव्य-मर्मेज्ञों की सेवा में कविराज भट्ट नारायण की निम्नलिखित सूक्ति प्रार्थना-रूप उद्भृत की जाती है—

> 'कुसुमाञ्जलिरपर इव प्रकीर्यते कान्यवन्य एषोऽत्र ; मधुलिह इव मधुबिन्दून्विरलानपि भजत गुर्णलेशान् ।' विनीतः

मथुरा बसंतरंचमी स॰ १६६७ साहित्य का एक नगएय सेवक कन्हैयालाल पोदार

#### 🕾 श्रीहरि: शरणम् 🕾

# काव्यकल्पद्रुम

# प्रथम स्तवक

#### मङ्गलाचरण

विधनहरत हो असरन-सरन सुद्-करन विसल सित दूषन दरौ ही गे ; वरन-करन पित वरन-करन सदा, वरन अस्त याहि पूजन करौ ही गे । वंदन वरन जुरा ब्यान हिय धारि करों, विनय करन सुनि भूखन हरौ ही गे ; वर्रन-वदन प्रभु! सदन-कदनज् के,भूषन-सदन प्रंथ सूपन सरौ ही गे॥

> कत्यानी ! बानी<sup>2</sup>! सदा प्रनवीं पानी जोर ! मो सुख-रसनार्तल रुचिर करहु नृत्य थल तोर ॥ विधन-हरन सुचि नाम कामदतरु वर-सुमति-सिधि । सेवहिँ बुध सब जाम कविपति गनपति जयति नित<sup>९</sup> ॥

१ वर्णों को शोभित करनेवाले या सर्वप्रथम लेखक (गणेशजी की लेखनी से ही 'महामारत' लिखी गई थी) । २ श्रनेक वर प्रदान करनेवाले । ३ इस प्रन्थ का पोषण करोगे । ४ मेरी मूख को हरोगे—मेरी इच्छा पूर्ण करोगे । १ गज वदन । ६ श्रीमहादेवजी के गृह-सूषण । ७ इस प्रन्थ को मूबित करोगे । ८ श्री सरस्वती । ६ इसमें रलेप से श्रीगणेशजी श्रीर जोखपुर निवासी कविवर स्वामी गणेशपुरीजी—जिनसे प्रमथकती ने सब से प्रथम भाषाभूषन प्रन्थ पढा था—की स्तुति है । श्रानंद के कंद नेंदनंद यदुवंसचंद!

भक्षन-दुख द्वन्द के हरैया मुकंद हैं।
गायन चरैया गज-फंद के कटैया प्रभु!

सुवैया फन्निंद झीरसिंधु में सुझंद हैं। ।
जानि मितिमंद त्यों विवेकमंद, विद्यामंद,
छेदी तम गुन्द नाथ! जै जय श्रमंद है।
प्रथ के श्रमंगज टारि मगल करी ही गे,
श्रापे हमारे सदा सहायक गुविंद ही।

धोए हिरिपाद शादि विधि के कमंडल सों ,

कि सुरलोक वे श्रसोक थोक जोय जब ;

उतिर तहाँ ते इंस-सीस भाग भीय धोए फेर ,

सगरज-टेर हेर धार सत होय तब ।

भक्तन भव-तापन श्री पापन हूँ धोवे न्यों ,

धोवे सँतापन हू ऐसो तब तीय श्रव—

सोई धोइवे की बान ध्यान किर श्रादि ही की ,

प्रथ के श्रमगल हू माक गंग ! धोय सब ।।

करन-सरन-पद्४ पद-गुरुन तरुन श्ररुन सम कंजु । बदौ जिहिँ सुमारेन किए होहिँ सकल सुद मजु ॥

९ श्रीविष्णु भगवान् के चरण । २ श्रीशङ्कर का मस्तक । ३ सगर राजा के साठ हज़ार पुत्रों की मस्म के ढेर । ७ करुणा और शरण के स्थान ।

बंदी ज्यास र श्रादिकवि सक्र-चाप जिमि वंकी। विहित्तवनालंकार प्रुति बरन विचित्र जिमे निसंक ।। रिलब्ट सभंग प्रुत्यं मृदु गुनजुत सरस निदोस। कालिदास बानादि किव जय-जय नवकृति कोस॥ किह हरि जस न श्रवाय बालमीकि मुनि ज्यास मनु। प्रकटे भुवि पुनि श्राय बंदी तुलसी-सूर पद॥

#### **—382**—

### काव्य का लच्चण

दोष-रहित, गुण एवं अलङ्कार-सहित (अथवा कहीं अलङ्कार-रहित) शब्दार्थ को काव्य कहते हैं।

श्रयांत् काव्य उन शब्द श्रौर श्रर्य की (दोनो की मिलकर)

सिं सिं है जिनमें दोष न हो, श्रौर जो गुण एवं श्रलङ्कार-युक्त हो।

यदि किसी रचना में श्रलङ्कार न भी हो, श्रयांत् स्पष्टतया श्रलङ्कार की

स्थिति न हो, तो भी दोष-रहित श्रोर गुण-सहित शब्दार्थ काव्य कहा

जाता है। काव्य का यह लज्ज्ण श्राचार्य मम्मट-प्रणीत काव्यप्रकाश के

श्रतुसार है। सस्कृत रोति-प्रन्यों में काव्य के लज्ज्ण भिन्न भिन्न श्राचार्यों

१ इन्द्र धनुष के समान टेढे, अर्थात् वक्रोक्ति युक्त । २ इन्द्र-धनुष के पत्त में मेघ-घटा से शोभित, और कान्य पत्त में अलक्षारों से युक्त । ३ इन्द्र धनुष के पत्त मे अनेक रंगोंवाला, कान्य पत्त में विचित्र वर्षों को रचना-युक्त । ४ शक्का-रहित । ४ अभक्त (श्लेष-युक्त) होकर भी सभद्ग । ६ सुवर्ष (श्लेषार्थ सुन्दर) होकर भी कोमल ।

द्वारा भिन्न भिन्न वताए गए हैं । इस विषय में वड़ा मतभेद हैं । शब्द-श्चर्य, गुरा, दोष श्रोर श्रंलङ्कारों की स्वष्टता यथास्थान श्रागे की जायगी।

# काव्य के मेद

काव्य के मुख्य तीन भेद हैं—उत्तम, मध्यम श्रीर श्रधम । काव्य में व्यंग्यार्थ ही सर्वोपिर पदार्थ है । श्रतएव काव्य की उत्तम, मध्यम श्रीर श्रधम सज्ञा व्यंग्यार्थ पर ही श्रवलम्वित है । श्रर्थात्, जहाँ व्यंग्यार्थ की प्रधानता हो, उसे उत्तम; जहाँ व्यंग्यार्थ गौण हो, उसे मध्यम; श्रीर जहाँ व्यंग्यार्थ न हो, केवल वाच्यार्थ ही मे चमरकार हो, उसे श्रधम काव्य माना गया है । इन तीनो भेदो के नाम क्रमशः ध्विन, गुणीम्तव्यंग्य श्रीर श्रलङ्कार हैं । यद्यपि काव्य के भेदो के विषय मे भी साहित्याचार्यों का मतमेद है, किन्तु काव्यप्रकाश श्रादि श्रनेक ग्रन्थों मे उपर्युक्त तीन भेद ही माने गए हैं । इन तीनो भेदों के विशेष लच्चण श्रीर उदाहरण यथास्थान श्रागे लिखे जायंगे । इनके सामान्य लच्चण श्रीर उदाहरण इस प्रकार हैं—

#### ध्वनि

जहाँ वाच्यार्थ की अपेचा व्यंग्यार्थ में अधिक चमत्कार हो, उस काव्य को ध्वनि कहते हैं।

वाच्यार्थ और व्यग्यार्थ की स्तष्टता द्वितीय स्तवक में की जायगी। काव्य में ध्विन का स्थान सर्वोच्च है, ध्विन में व्यंग्यार्थ अधिक चमत्कारक होने के कारण वह (व्यग्यार्थ) प्रधान रहता है इसी से इसे उत्तम काव्यों की सज्ञा दी गई है। ध्विन का उदाहरण—

९ विस्तृत विवेचन के लिये. देखिये, हमारा 'संस्कृतलाहित्य का इतिहास' दूसरा भाग। २ 'थ्रालङ्कार' का दूसरा नाम 'चित्र' भी है।

ये ही श्रपमान, मेरे शत्रु की लखानों, पुनि

वाकी इत श्रानों, गढलंक में धिरानों मैं;
सोहू है तापस, ध्वंस बंस जातुधानन की

देखों हों जीवित, धिक रावन कहानों मैं। ✓
इंद्र के जित्तैया की हजार हें धिकार श्रीर

जानों हों वृथा ही कुंभकर्न को जंगानों मैं;
लूट्यो स्वर्ग तुच्छ या घमंड सी प्रचंड श्रहो

मानों क्यों न ज्यर्थ भुजदंड को फुलानों मैं॥१॥

यहाँ श्रीरघुनाथजी द्वारा असस्य राक्तस वीरो का विध्वंस हो जाने पर अपने को धिकारते हुए रावण का अपने आप पर अधिक्षेप है। इस पद्य के पद पद में ध्विन है। रावण कहता है- प्रथम तो मेरे शत्रु का होना ही श्रपमान है'। 'मेरे' पद में यह ध्वनि है कि मुक्त श्रलौकिक वलशाली, इन्द्रादि के विजेता, रावण के साथ शत्रुता का साहस किया जाना वडे त्रारचर्य का कारण है। 'फिर उसका यहाँ श्राना' इसमें यह ध्वनि है कि जिस लड्डा के चारो श्रोर समुद्र है श्रीर जो मेरे जैसे अलोकिक प्रभावशाली एवं पराक्रमी द्वारा रिच्चत है। 'श्रीर श्राकर लङ्का मे मुक्ते घेर लेना' यहाँ यह ध्वनि है कि मेरे ही स्थान मे श्राकर मुक्ते घेर लेना। 'वह शत्रु भी तापस हैं' 'तापस' में यह ध्वति है कि वह कोई देवता या प्रसिद्ध बलवान् नहीं है किन्तु घर से निकाला हुआ, वन में भटकनेवाला, युद्ध-कला-ग्रनमिज्ञ, स्त्री-वियोग से व्यथित, एक मनुष्य ग्रीर मनुष्यों में भी तापस-पुरुषार्थ-हीन-जो हम राज्ञसो का मन्य है; यह श्रौर भी मेरा अपमान है। 'ऐसे तुच्छ शत्रु द्वारा मेरा घिर जाना और राक्स-कुल का विनाश किया जाना और ऐसे अनर्थ को मै जीता हुआ अपने नेत्रों के सामने ही देख रहा हूँ । इस वास्य मे यह ध्वनि है कि ऐसा घोर अपमान होने

पर भी मैं जी रहा हूँ। 'जीवित' पद में काक्राचिस प्वनि ै यह है कि, क्या मैं जी रहा हूं ! नहीं, जीता हुआ भी मृतक के समान हूं, जो अब तक ऐसे नगएय शत्रु का परिहार करने में समर्थ नहीं हो रहा हूँ। 'धिकार है मेरे रावण कहाने को'। 'रावण' पद मे यह ध्वनि है कि मैं जो सारे ससार को रुलानेवाला हूँ (रावण नाम का तात्तर्य ही यह है) उसे यह तुन्छ तपस्वी भयभीत कर रहा है, इससे बढ़कर हाय ! मेरा श्रीर क्या ऋपमान हो सकता है ! 'केवल मुफे ही नहीं, किन्तु इन्द्र-विजेता मेघनाद को भी हजार बार धिकार है'। इसमे यह ध्वनि है कि जब वह इस तुच्छ रात्र को परास्त करने में असमर्थ है, तब इन्द्र को पराजित करके अपने को विश्व-विजयी समभनेवाले मेघनाद का गर्व करना भी व्यर्थ है, 'कुम्भकर्ण का जगाया जाना भी व्यर्थ हो गया है'। यहाँ यह ध्वनि है कि जिस कुम्भकर्ण को मैने अभूतपूर्व पराक्रमी समभक्तर जगाया था वह भी कुछ न कर सका। 'त्रातएव स्वर्ग जैसे एक छोटे-से गॉव को लूटकर जिस गर्व से मै अपनी मुजाओं को फुला रहा था वह व्यर्थ ही था। यहा यह ध्वनि है कि जिन मुज-दर्गडों के अनुपम पराक्रम का अनुभव श्रीशङ्कर के कैलास को हो चुका है, उन मुजाओं द्वारा इस दो भुजावाले तुच्छ तपस्वी को मैं पराजित नहीं कर सका तो इन अपनी भजात्रों के बल पर गर्व करना मेरा भ्रम-मात्र था। यहाँ वाच्यार्थ से व्यग्यार्थ में ही ऋधिक चमत्कार है, ऋतः यह ध्वनि काव्य है।

ध्वनि के विशेष मेदो का निरूपण चतुर्थ स्तवक मे किया जायगा।

# गुग्गीभूतव्यंग्य

जहाँ वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ में अधिक चमत्कार न हो, श्रयवा समान या कम चमत्कार हो श्रथीत् व्यंग्यार्थ प्रधान

१ काकात्तिस ध्वनि की स्पष्टता श्रागे ध्वनि प्रकरण में देखिये।

# न हो वहाँ व्यंग्यार्थ गौण कहा जाता है। गौण व्यंग्यार्थ को गुणीभूतव्यंग्य कहते हैं।

उदाहरण—

उन्निद् रक्न अरविन्द लगे दिखाने, गुञ्जार मञ्जु ऋति-पुञ्ज लगे सुनाने ; ए देख त् उदयग्रदि लगा सुहाने, बन्धूक । पुष्प-छवि सूर्यं लगा सुराने ॥२॥

प्रभात होने पर भी शयन से न उठनेवाली किसी नायिका के प्रति उसकी सखी की यह उक्ति है। यहाँ 'सूर्य-विष्व द्वारा वन्धूक-पुष्प की कान्ति का चुराया जाना' वाच्यार्थ है। इसमे प्रभात का हो जाना व्यंग्यार्थ है। यहाँ व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ के समान ही स्पष्ट है, कोई अधिक चमत्कार नहीं है, अतएव यहाँ व्यंग्यार्थ गौग्ए है— प्रधान नहीं है। गुणीभूतव्यंग्य के विशेष मेदो का पाँचवे स्तवक में निरूपण किया जायगा।

#### त्रलङ्कार

जहाँ व्यंग्यार्थ के विना वाच्यार्थ ही में चमत्कार हो, उसे अलङ्कार कहते हैं।

यद्यपि व्यग्यार्थ प्रायः सर्वत्र रहता है, किन्तु जहाँ किन का लच्च व्यंग्यार्थ पर नहीं होता है, अर्थात् जहाँ व्यंग्यार्थ के ज्ञान विना ही केवल वाच्यार्थ में चमत्कार होता है, वहाँ अलङ्कार होता है। अलङ्कारों

९ एक प्रकार का लाल रङ्ग का पुष्प।

र्के सामान्यतः मुख्य तीन भेद हैं—शब्दालङ्कार ऋर्यालङ्कार और शब्दार्थः उभयालङ्कार ।

शब्दालङ्कार का उदाहररा—

फूलन के म्याने के कमान लगी फूलन की ,

फूलन ही के खाने सु सुहाने मने हरें ;
फूलन की माल में बिसाल छुत्र कंचन की ,

बीच उडुजाल बाल-रिव सो लखें परें ॥

तिहिमें विराजें रघुराजें दुति आजें आज ,

तुखसीमुकुट मिन तुरसी करें छुरें ;

देखि छुवि याके बिन बेन हाय आखें ,

आखें बेनहू न राखें तासीं माखें ना बने परें ॥३॥

इसमे फ, म, न आदि अनेक व्यक्तनो की कई बार आदृत्ति होने से वृत्येनुप्रास और एक ही अर्थवाले 'आखे' पद का दो बार प्रयोग होने से लाटानुप्रास है। ये दोनो शब्दालङ्कार हैं। यहाँ भगवान् श्री रघुनाथजी के विषय में जो प्रेम स्त्वन होता है, वह व्यग्य अवस्य है, पर उस व्यग्यार्थ के ज्ञान विना ही केवल शब्द-साहस्य में यहाँ चमत्कार है।

श्रर्थालङ्कार का उदाहर्ग्—

'भाल गुही गुन लाल लटें लपटी लर मोतिन की सुल दैनी ; ताहि विलोकत श्रारती ले कर श्रारत सों इक सारत-नैनी। 'केसव' कान्ह दुरे दस्सी परसी उपमा मित कों श्रति पैनी ; स्रज-मंडल में सिन-मंडल मध्य धर्सी जनु जाहि त्रिवैनी"॥४॥

दर्पण में मुख देखती हुई किसी गोपाइना के मुख के उस हर्य में, जिसके केश-कलाप में रक्ष सूत्र की डोरियॉ श्रौर मोतियों की लडी गुँथी हुई थीं, सूर्य-मख्डल में चन्द्र-मख्डल श्रौर उस चन्द्र-मख्डल में शोभित त्रिवेगी की उत्प्रेचा की गई है। यहाँ उत्प्रेचा अलङ्कार जो वाच्यार्थ है उसी में चमत्कार है।

शब्दार्थ उभयालङ्कार का उदाहरण-

"श्रीरन के तेज तुल जात हैं तुलान बिच,

तेरो तेज जमुना तुलान न नुलाइथे।
श्रीरम के गुन की सु गिनती गने ते होत,

तेरे गुन गन की न गिनती गनाइथे।

'ग्वाल' किव श्रमित प्रवाहन की थाह होत,

रावरे प्रवाह की न थाह द्रसाइथे।

पारावार पार हूं को पारावार पाइथत,

तेरे पारा पार को न पारावार पाइथे"॥शा

यहाँ श्रन्य नद-निदयों से यमुनाजी का श्राधिक्य वर्णन किये जाने में 'व्यितरेक' अर्थाल्ड्वार है। श्रीर 'त' 'ग' 'प' की श्रनेक बार श्रावृत्ति में वृत्यानुप्रास तथैन चतुर्थ चरण में एकार्थक 'पारावार' शब्द की श्रावृत्ति होने के कारण लाटानुप्रास शब्दालङ्कार है। यहाँ शब्दालङ्कार श्रीर श्रर्थालङ्कार एकत्र होने से उमयालङ्कार है।

श्रलङ्कारों के विशेष भेदों का निरूपण इस ग्रन्थ के द्वितीय भाग 'श्रलङ्कार मक्तरी' में किया गया है।

# द्वितीय स्तवक

# शब्द ग्रीर ग्रर्थ

काव्य शब्द और अर्थ के ही आश्रित है। काव्य में शब्द तीन प्रकार के होते हैं—(१) वाचक, (२) लत्त्वक या लात्त्रणिक, श्रौर (३) व्यक्षक। इन तीन प्रकार के शब्दों के ऋर्थ भी तीन प्रकार के क्रमशः (१) वाच्यार्थ, (२) लच्चार्थ ऋौर (३) व्यंग्यार्थ होते हैं। स्रर्थात् (१) वाचक शब्द के स्रर्थ को वाच्यार्थ कहते हैं. (२) लक्षक या लाज्ञिक शब्द के ऋर्य को लच्चार्य कहते हैं, (३) व्यक्षक शब्द के श्रर्थं को व्यग्यार्थं कहते हैं। ये अर्थ जिन शक्तियों द्वारा व्यक्त होते हैं. वे (१) अभिधा, (२) लच्चणा स्रोर (३) व्यञ्जना कही जाती हैं। अर्थात 'अभिधा' आदि शक्तियां शब्द के व्यापार हैं। 'कारण' जिसके द्वारा कार्य करता है उसे व्यापार कहते हैं। जैसे, घट बनाने में मिट्टी, कम्हार. कम्हार का दण्ड और चाक ब्रादि कारण हैं। भ्रमि (चाक के चार-बार फिरने की किया ) व्यापार है, क्योंकि इसी किया द्वारा घट वनता है। इसी प्रकार ऋर्य का बोध कराने में 'शब्द' कारण है, ऋौर त्रार्थ का बोध करानेवाली अभिधा, लचाणा श्रोर व्यञ्जना व्यापार है। इन शक्तियों को वृत्ति मी कहते हैं। इनकी स्पष्टता क्रमशः इस प्रकार है-

# 'वाचक'-शब्द

साचात् संकेत किए हुए अर्थ को वतलानेवाले शब्द को वाचक कहते हैं। संकेत—िकसी वस्तु को प्रत्यक्त दिखाकर कहा जाय कि 'इसका नाम यह है', अथवा 'इस नाम की यह वस्तु है', इस प्रकार के निर्देश को—वतलाने को—सकेत कहते हैं। जैसे शङ्क की ग्रीवा (गरदन) के आकारवाली वस्तु को दिखलाकर वतलाया जाय कि इसका नाम 'घड़ा' है, अथवा 'घडा'-शब्द का अर्थ 'शङ्क की गरदन जैसे आकारवाली वस्तु'। इस तरह के निर्देश से 'घडा'-शब्द और शङ्क की गरदन जैसे आकारवाली वस्तु'। इस तरह के निर्देश से 'घडा'-शब्द और शङ्क की गरदन जैसे आकारवाली वस्तु (घडा) का जो परस्तर सम्बन्ध वतलाया जाता है, वही सकेत है। और जो शब्द साद्धात् सकेत की हुई वस्तु को वतलाता है, वह वाचक शब्द है।

साचात्—इस शब्द का प्रयोग यहाँ इसलिए किया गया है कि सकेत दो प्रकार से किया जाता है—'साचात्' ग्रांर 'परम्परा-सम्बन्ध से' । जैसे, गोवर्धन पर्वत को (जो ब्रज-मण्डल के ज्ञन्तर्गत है) प्रत्यच्च दिखलाकर कहा जाय कि 'यह गोवर्धन है'। यह तो साचात् सकेत हुआ। गोवर्धन पर्वत से मिला हुआ जो एक कस्त्रा है उसका नाम भी गोवर्धन पर्वत के सम्बन्ध से सकेत है। 'गोर्वधन' शब्द उस कस्त्रे का वाचक नहीं कहा जा सकता किन्तु लाच्चिकि है, क्योंकि वह परम्परा सम्बन्ध से सकेतित होता है।

# संकेत का ग्रहण

संकेत का प्रहण—व्यवहार से, प्रसिद्ध शब्द के साहचर्य से (समीप होने से), ब्राप्त-वाक्य से, उपमान से, व्याकरण से ब्रार कोष ब्रादि श्रनेक कारणों से होता है। जैसे—

१ लान्यिक शब्द की स्पष्टता आगे की जायगी।

१—व्यवहार से संकेत प्रह्मा—िकसी वृद्ध मनुष्य के द्वारा अपने भृत्य से यह कहने पर कि 'गैया ले आत्रो', यह सुनकर उस भृत्य द्वारा गैया ले आने पर पास में बैठा हुआ वालक, जो अब तक इन शब्दों का अर्थ नहीं जानता था, समम लेता है कि दो सींग, पूछ और फटी हुई खुरी के आकारवाले जीव को गैया कहते हैं। इस प्रकार लोगों के व्यवहार से सकेत का ग्रहण होता है।

२—प्रसिद्ध शब्द के साहचर्य से—यद्यपि 'मधुकर'-शब्द का श्रर्थ शहद की मक्खी और मौरा दोनो है, पर—

"कमल पर वैठा हुन्रा मधुकर मधु पान करता है।"

इस वाक्य मे 'मधुकर'-शब्द का अर्थ 'कमल'-शब्द के समीप होने से भींरा ही प्रहण हो सकता है, न कि शहद की मक्खी। क्योंकि, कमल-शब्द प्रसिद्ध है, और कमल का रस-पान भींरे किया करते हैं। ऐसे प्रयोगों में प्रसिद्ध शब्द के साहचर्य से सकेत का ग्रहश होता है।

र—आप्त-वाका से—आप्त कहते हैं प्रामाणिक पुरुष को । कहीं आप्ता वाक्य से भी सकेत प्रहण होता है । जैसे, किसी बालक को उसका पिता वतला देता है कि 'इसे घोडा कहते हैं' । वह बालक घोडे शब्द का सकेत उस पशु में समक्त लेता है ।

४—उपमान द्वारा—'उपमान' कहते हैं साहश्य को । साहश्य-ज्ञान से भी सकेत ग्रहण होता है। जिसने यह सुन रक्खा हो कि गैया के जैसा गवय (वनगाय) होता है, जब कभी वह पुरुष जङ्गल मे गैया के जैसा जीव देखेगा, तो फट समभ जायगा कि यह 'वनगाय' है।

५—व्याकरण द्वारा—दशरथ का पुत्र दाशरथी कहा जाता है । यहाँ व्याकरण से सकेत का ग्रहण है ।

१ दशरथस्यापत्यं पुमान् दाशरिथः।

इस मॉित अनेक प्रकार से सकेत का ग्रहण किया जाता है। यह सकेत उपाधि में रहता है। वस्तु के धर्म को उपाधि कहते हैं। वस्तु के धर्म चार प्रकार के होते हैं, श्रर्थात् वाचक-शब्द के चार मेद हैं— जाति-वाचक, गुण-वाचक, क्रिया-वाचक और यहच्छा-वाचक। इन्हों में शब्द के सकेत का ज्ञान होता है—

- (१) जाति—यह वस्तु का प्राण-भूत धर्म है। किसी भी पदार्थ का नाम उस पदार्थ की जाति पर ही स्थिर किया जाता है। जैसे, गैया को गैया इसिलये कहा जाता है कि गोत्व (गैयापन) ऋर्थात् दो सींग, फटो हुई खुरी, तूध देना इत्यादि गो-जाति के जो धर्म हैं, वे उसमें हैं। गैया, घोड़ा, मनुष्य ऋादि शब्द जाति-वाचक हैं क्योंकि ऐसे शब्द जाति को वतलाते हैं।
  - (२) गुण-यह वस्तु की विशेषता वतलानेवाला धर्म है। जैसे, "सफ़ेंद्र गाय'। यहाँ सफेद गुण है। यह गोत्व प्राप्त करने के लिये नहीं है, क्योंकि गो-जाति का ऋस्तित्व तो पहले 'गो' कहने-मात्र से ही सिद्ध हो खुका है। गुण तो ऋस्तित्व प्राप्त वस्तु में विशेषता (दूसरे से जुदापन) वतलाता है। जैसे, जब काली, पीली गायों में से सफेद गाय को जुदा बतलाने की इच्छा होती है तब 'सफेद' जैसे गुण-वाचक विशेषण का प्रयोग किया जाता है। जिसके द्वारा ऋत्य रङ्गों की गायों को छोड़कर सफेद गाय का बोध होता है। ऋतः दूसरे से मेद बतलानेवाले शब्द को गुण-वाचक कहते हैं।
    - (३) क्रिया—जो शब्द क्रिया को निमित्त मानकर प्रवृत्त होते हैं, वे क्रिया-वाचक होते हैं। जैसे, 'पाचक'—पाक बनानेवाला। यहाँ पाक क्रिया के निमित्त से पाचक-शब्द का प्रयोग किया जाता है। अतः पाचक, पाठक, आदि क्रिया-वाचक शब्द हैं।

(४) यहच्छा—यह उपाधि वक्ता की इच्छा से व्यक्ति पर संकेतित होती है। जैसे, देवदत्त, धर्मदत्त इत्यादि नाम। ये नाम रखने— वाले की इच्छा पर निर्भर है। वक्ता की इच्छा से जिसका जो नाम रक्खा जाय, वही उसका सकेत है।

# वाच्यार्थ

वाचक-शब्द के अर्थ को वाच्यार्थ कहते हैं। जाति-वाचक शब्दों में जाति, गुण-वाचक शब्दों में गुण, क्रिया-वाचक शब्दों में क्रिया और यहच्छा-वाचक शब्दों में यहच्छा रूप वाच्यार्थ होता है। यह महामाध्यकार का मत है। नैयायिक उक्त चारो प्रकार के शब्दों का एकमात्र 'जाति' ही वाच्यार्थ मानते हैं। इसी (वाच्यार्थ) को मुख्यार्थ और अभिवेयार्थ कहते हैं—मुख्यार्थ तो इसलिये कहा जाता है कि लच्यार्थ और व्यंग्यार्थ के प्रथम वाच्यार्थ ही उपस्थित होता है; अभिधार्थ इसलिये कहा जाता है कि यह अभिधा शक्ति का व्यापार है—अभिधा से बोध होता है।

- 882 -

# 'अभिधा' राक्ति

साचात् संकेतित श्रव्यं का बोध करानेवाली मुख्य क्रिया (व्यापार) को अभिधा कहते हैं।

'श्रमिधा' शिक्त द्वारा जिन शब्दों के अर्थ का बोध होता है वे तीन प्रकार के होते हैं—रूढ़, यौगिक और योगरूढ़।

(१) रूढ़ शब्द—समुदाय शिक्त द्वारा जिन शब्दो का अर्थ बोध होता है वे रूढ़ शब्द होते हैं। रूढ़ शब्दों की व्युत्पत्ति नहीं होती है ऋर्थात्

१ देखो पेज ४१।

उनका अवयवार्थ नहीं होता है। जैसे, 'आसएडल' शब्द का अर्थ इन्द्र है। इस शब्द के अवयवो ( जुदे-जुदे खरडों ) का अर्थ नहीं हो सकता। इसी प्रकार 'गढ़ं' 'घडा' 'घोडा' : अप्रादि शब्द भी रूढ़ हैं। रूढ़-शब्द में प्रकृति प्रत्ययार्थ की अपेद्धा नहीं रहती है समूचे शब्द के प्रयोग की किसी। विशेष अर्थ में प्रसिद्धि होती है?।

- (२) यौगिक शब्द अवयवां की शक्ति द्वारा जिन शब्दों का अर्थ जोध होता है वे यौगिक शब्द होते हैं। इन शब्दों का अर्थ उनके अवयवों से बोध होता है। जैसे, 'मुधाशु' इस शब्द में 'मुधा' और 'अंशु' दो अवयव (खरड) हैं। सुधा का अर्थ है 'अमृत' और अशु का अर्थ है 'किरस्।'। इन दोनों अवयवों का अर्थ है 'अमृत की किरस्।वाला', अतः अमृत को किरस्।वाले चन्द्रमा का सुधाशु नाम यौगिक है। 'नृप' विवाकर' आदि शब्द भी यौगिक हैं।
- (३) योगरूढ़ समुदाय श्रार अवयवो की शक्ति के मिश्रण से जिन शब्दों के अर्थ का बोध होता है वे योगरूढ़ शब्द होते हैं। ये शब्द योगक होते हुए भी रूढ़ होते हैं। अर्थात् जिस शब्द के अवयवो के अर्थ से बोध होनेवाली सभी वस्तुओं के लिये उस शब्द का प्रयोग न करके उन वस्तुओं में से किसी एक विशेष वस्तु के लिये ही प्रशुक्त किये

१ 'ब्युत्पितरहिताः शब्दाः रूडा श्राखग्डलाद्यः'।

२ 'प्रकृतिप्रत्ययार्थमनपे चयशाब्द्बोधजनकः शब्दः रूढः'—शब्द्--

है 'नृप'-शब्द में 'नृ' श्रीर 'प' दो श्रवयव है। 'नृ' का श्रथ है नर श्रीर 'प' का श्रथं पति । श्रतः 'नृप' शब्द राजा का यौगिक नाम है।

४ 'दिवाकर' में 'दिवा' श्रीर 'कर' दो श्रवयव हैं। दिन की करने-वाला होने से सूर्य का दिवाकर नाम यौगिक है।

जाने की रूढ़ि—प्रसिद्धि—हो, उस शब्द को योगरूढ़ कहते हैं। जैसे, 'वारिज'। 'वारि' नाम जल का है। जो वस्तु जल में उत्पन्न होती है उसको 'वारिज' कहा जा सकता है। कमल जल से उत्पन्न होता है। इसिलये कमल का 'वारिज' नाम योगिक तो है, पर जल से केवल कमल ही नहीं, किन्तु शङ्क, सीपी ब्रादि भी उत्पन्न होते हैं। यद्यपि ये सभी 'वारिज' ही हैं, किन्तु उन सभी को 'वारिज' नहीं कहा जाता। क्योंकि, 'वारिज' केवल कमल को ही कहने की रूढ़ि—प्रसिद्धि—है। अतः ऐसे शब्द यौगिक होते हुए भी रूढ़ होने के कारण 'योगरूढ़' कहे जाते हैं। पयोद', जिफला अप्रादि शब्द भी योगरूढ़ हैं।

पद्यात्मक उदाहरण---

नृपुर सिंजित चारु श्ररुन चरन श्रञ्ज सरिस । भुज मृनाल श्रनुहारु वदन सुधाकर-सम रुचिर ॥६॥

यहा 'नूपुर'-शब्द रूढ़ है। 'ग्रम्बुज' शब्द योगरूढ़ है। 'मुधाकर' शब्द यौगिक है। ये सभी वाचक शब्द हैं। इनका सरल अर्थ ही वाचयार्थ है।

# 'लच्लां' शक्ति

# लाविंगिक शब्द श्रीर लच्यार्थ

जो शब्द लच्चणा-शिक्त द्वारा ऋर्थ को लच्च कराता है उसे लाच्चिक शब्द कहते हैं। लच्चणा-शिक्त द्वारा लच्चित होनेवाले लाच्चिक शब्द के ऋर्थ को लच्यार्थ कहते हैं।

१ पयोद का यौगिक अर्थ है पय ( जल ) देनेवाला, अतः जल देने-वाले कूप, तड़ाग सभी पयोद हैं, किन्तु पयोद केवल मेघ को ही कहने की प्रसिद्धि है। २ त्रिफला का यौगिक अर्थ है तीन फल, पर चाहे जिन तीन फर्लो को त्रिफला नहीं कहा जा सकता, क्योंकि त्रिफला केवल हरह, बहेडा और ऑवला, इन्हीं तीन फर्लो को कहने की रुढि है।

#### लवगा

मुख्य अर्थ का वाघ होने पर रूढ़ि अथवा प्रयोजन के कारण जिस शक्ति द्वारा मुख्यार्थ से सम्बन्ध रखनेवाला अन्य अर्थ लित्त हो, उसे 'लच्चणा' कहते हैं।

जिस प्रकार पूर्वोक्त अभिधा शक्ति शब्द के ज्ञान के साथ तत्काल उपस्थित होकर अपने वाच्यार्थ का बोध करा देती है, उस प्रकार लच्चणा तत्काल उपस्थित होकर लच्चार्थ का बोध नहीं करा सकती। लच्चणा तभी होती है जब (१) मुख्यार्थ का बाध, (२) मुख्यार्थ का लच्चार्थ के साथ योग (सम्बन्ध), और (३) रूढ्वि अथवा प्रयोजन, ये तीन कारण होते हैं ।

मुख्यार्थं का बाध—जहाँ मुख्य श्चर्य ( वाच्यार्थ ) के प्रहरण करने मे बाघ हो, श्चर्यात् प्रत्यक्त् विरोध हो, श्चर्यवा जहाँ वक्ता ( कहनेवाले ) का श्चमिप्राय मुख्यार्थं से न निकलता हो उसे 'मुख्यार्थ का वाध' कहा जाता है।

मुख्यार्थ का योग—मुख्यार्थ का बाध होने पर जो दूसरा ऋर्थ अहण किया जाय और वह ऋर्थ ऐसा हो जिसका मुख्यार्थ के साथ सम्बन्ध हो उसे मुख्यार्थ का योग कहा जाता है।

२ सम्बन्ध श्रनेक प्रकार के होते हैं, जिनका विवेचन श्रामे किया जायगा।

भानान्तरविरुद्धे तु मुख्यार्थस्यापिश्प्रहे ।
 श्रमिधेयाविनाभृत प्रतीतिर्त्तं क्योच्यते ।

<sup>—</sup>वार्तिककार कुमारिल भट्ट

रूढ़ि और प्रयोजन—रूढ़ि कहते हैं प्रसिद्धि को । अर्थात् किसी वस्तु को विशेषरूप से कहने की प्रसिद्धि और 'प्रयोजन' कहते हैं किसी कारण विशेष को । अर्थात् किसी कारण विशेष से या किसी विशेष बात को सूचन करने के लिये लाइणिक शब्द का प्रयोग किया जाना ।

इन में से दो का—मुख्यार्थ के बाघ ऋौर मुख्यार्थ का लच्यार्थ के साथ योग (सम्बन्ध) का होना तो लच्चणा में सर्वत्र ऋनिवार्य है। किन्तु रूढ़ि ऋथवा प्रयोजन में से एक ही होता है।

इस प्रकार लच्चणा उपर्युक्त तीन कारणो के समूह होने पर दो प्रकार की होती है—

- (१) मुख्यार्थ का बाध, मुख्यार्थ का लच्चार्थ से सम्बन्ध, श्रौर रूदि, यह एक कारण समृह है।
- (२) मुख्यार्थ का बाघ, मुख्यार्थ का लच्चार्थ के साथ सम्बन्ध श्रौर प्रयोजन, यह दूसरा कारण-समूह है।

इन दोनो मे 'मुख्यार्थ का वाघ' स्रोर 'मुख्यार्थ का लच्नार्थ के साथ सम्बन्ध' तो समान हैं। तीसरा कारण पहिले समूह में 'रूढ़ि' है स्रौर दूसरे में 'प्रयोजन'। स्रतः इस तीसरे कारण द्वारा लच्चणा दो मेदीं में विमक्त है—'रूढ़ि' श्रौर 'प्रयोजनवती।'

# रूढ़ि लचगा

जहाँ केवल रूदि के कारण, मुख्य अर्थ को छोड़कर मुख्यार्थ से सम्बन्ध रखनेवाला दूसरा अर्थ (लच्यार्थ) प्रहण किया जाता है, वहाँ रूदि लच्चणा होती है।

बैहे—'महाराष्ट्र साहसी है।'

यहां 'महाराष्ट्र' शब्द लाज्ञिक है, इसमें लज्ज्णा का पहला जारण समृह ह—

- (१) 'महाराष्ट्र' का मुख्यार्थ है महाराष्ट्र प्रान्त विशेष । यहाँ इस मुख्यार्थ का बाध है। क्योंकि प्रान्त जड वस्तु है, प्रान्त विशेष में साहस का होना सम्भव नहीं। त्रातः प्रान्त को साहसी नहीं कहा जा सकता। यही 'मुख्यार्थ का बाध' यहाँ लक्ष्णा का एक कारण है।
- (२) मुख्यार्थ का बाघ होने के कारण यहाँ 'महाराष्ट्रं-शब्द से उस प्रान्त से सम्बन्ध रखनेवाले 'महाराष्ट्रं के निवासी पुरुष' यह लच्चार्थ प्रह्ला किया जाता है। अर्थात् महाराष्ट्रं प्रान्त के निवासी साहसी हैं, ऐसा लच्चार्थ समक्ता जाता है। इस लच्चार्थ का मुख्यार्थ 'महाराष्ट्रं प्रान्त' के साथ आधाराषेय सम्बन्ध है। अर्थात् महाराष्ट्रं प्रान्त आधार है और वहाँ के निवासी आधेय। यहाँ यही मुख्यार्थ का 'लच्चार्थ के साथ सम्बन्ध रूप' लच्चाण का वसरा कारण है।
- (३) यहाँ तीसरा कारण रूढ़ि है। यहाँ किसी विशेष प्रयोजन के लिये ऐसा प्रयोग नहीं किया गया है। महाराष्ट्र-निवासियो को महाराष्ट्र कहने की रूढ़ि (रिवाज) पढ़ गई है, अतः यहाँ रूढ़ि ही कारण होने से रूढ़ि लक्षणा है।

## दूसरा उदाहरण-'यह तैल शीतकाल में उपयोगी हैं।

तैल का मुख्यार्थ है तिलों से निकाला हुआ तिली का तैल । पर सरसों, नारियल आदि से निकले हुए स्निग्ध द्रव्य को भी तैल कहा जाता है। सरसों आदि से निकले हुए स्निग्ध द्रव्य को तैल कहने में मुख्यार्थ का बाध है, क्योंकि वे तिलों से नहीं बनते । पर उनको भी तैल कहे जाने की रूहि है। अतः यहाँ भी रूहि लक्षणा है।

रूढ़ि लच्च्या का पद्यात्मक उदाहरख---

"दिगत पानि डिगुलात गिरि खिल सब वज बेहाल । कंप किसोरी दरस ते खरे लजाने लाल" ॥७॥ 'व्रज' का मुख्य अर्थ गाँव या गोपालकों का निवास स्थान है। वह जड़ है। जड का 'बेहाल' होना सम्भव नहीं। 'अ्रतः व्रज को बेहाल कहने में मुख्यार्थ का बाघ है। यहाँ 'व्रज' शब्द का अर्थ लच्चगा द्वारा 'व्रज में रहने वाले व्रजवासी' समका जाता है। यहाँ भी रुद्धि लच्चगा है।

# प्रयोजनवती लन्नगा

जहाँ किसी विशेष प्रयोजन के लिये लाचि एक शब्द का प्रयोग किया जाता है, वहाँ प्रयोजनवती लच्चणा होती है।

जैसे--'गङ्गा पर प्राम १ है'।

यहाँ 'गङ्गा' शब्द लाच्चिष्णिक है। इस लाच्चिष्णिक शब्द के प्रयोग - किए जाने में विशेष प्रयोजन है। अतः यहाँ पूर्वोक्त दूसरा कारण समूह है—

- (१) गङ्का शब्द का मुख्यार्थ है गङ्काजी का प्रवाह (धारा) इस मुख्यार्थ का यहाँ वाघ है। क्योंकि गङ्काजी की धारा पर गाँव का होना सम्भव नहीं।
- (२) गङ्गा शब्द के मुख्यार्थ का बाध होने से इसका लच्यार्थ "गङ्गाजी का तट' ग्रहण किया जाता है। लच्चार्थ 'तट' का मुख्यार्थ 'प्रवाह' के साथ सामीप्य (समीप मे होना) सम्बन्ध है। यह लच्चणा का दूसरा कारण है।

ये दोनो कारण—'मुख्यार्थ का बाघ' श्रौर 'मुख्यार्थ के साथ लच्यार्थ का सम्बन्ध'—तो रूढ़ि लज्जा के समान ही 'प्रयोजनवती' लज्जा में भी हुश्रा करते हैं।

१ गङ्गायां घोषः ।

(३) तीसरा कारण यहां 'प्रयोजन' है, न कि रूढ़ि। 'गङ्गा-तट पर गाँव' ऐसा स्पष्ट न कहकर, 'गङ्गा पर गाँव' ऐसा कहने में इस वाक्य को कहनेवाले (वक्ता) का अभिप्राय अपने गाँव की पवित्रता और शीतलता का आधिक्य सूचन करना है। इसी प्रयोजन के लिये यहाँ ऐसा कहा गया है। यदि वह कहता कि 'मेरा गाँव गङ्गा-तट पर है', तो गाँव की पवित्रता और शीतलता का वैसा आधिक्य सूचन नहीं हो सकता था, जैसा कि 'गङ्गा पर गाँव' कहने से सूचित होता है। क्योंकि, वास्तव में पवित्रता आदि धर्म गङ्गा के प्रवाह के हैं, न कि तट के। अतः गङ्गा-तट को गङ्गा कहने से तट में गङ्गाजी की साज्ञात् एकरूपता हो जाने से प्रवाह के पवित्रता आदि धर्म भी तट में सूचन होने लगते हैं। यहाँ यही प्रयोजन है, अतः यह प्रयोजनवती लज्ज्णा है। प्रयोजनवती लज्ज्णा के मेद-

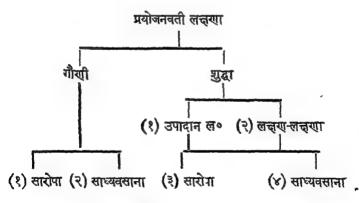

इस तालिका में गौंशी के दो और शुद्धा के चार मेद, अर्थात् सब छः मेद बतलाए गए हैं। ये छहों मेद गूढ़-व्यंग्य में भी होते हैं और अगूढ़-व्यंग्य में भी। इस प्रकार प्रयोजनवती लज्ञ्णा के काव्यप्रकाश के अनुसार १२ मेद होते हैं। इन बारह मेदों की स्पष्टता इस प्रकार है—

# गौगी लद्मगा

# जहाँ सादृश्य सम्बन्ध से जन्यार्थ ग्रहण किया जाय, वहाँ गौणी लन्नणा होती है।

लज्ञणा के ऊपर कहे गये तीन कारणों के समूह मे एक कारण 'मुख्यार्थ के साथ लच्यार्थ का सम्बन्ध होना' भी है। जहाँ साहश्य सम्बन्ध से, अर्थात् ब्राह्मादकता, जडता, ब्रादि गुणों की समानता के कारण लच्यार्थ प्रहण किया जाता है, वहाँ गौणी लज्ञणा होती है। इस लज्ञणा का मूल 'उपचार' है। अर्यन्त पृथक् एथक् रूप से मिन्न-मिन्न प्रतीत होने- वाले दो पदार्थों मे साहश्य के अतिशय से—अत्यन्त समानता होने के प्रभाव से—मेद की प्रतीति न होने को 'उपचार' कहते हैं।

### जैसे—'मुखचन्द्र'।

इसका मुख्यार्थ है 'मुख चन्द्रमा है'। इस मुख्यार्थ का बाघ है।
मुख श्रोर चन्द्रमा दो भिन्न-भिन्न पदार्थ हैं, श्रतः मुख को चन्द्रमा नहीं
कहा जा सकता। चन्द्रमा मे श्राह्मादक श्रायीत् श्रानन्द प्रदान करने का
जो गुण है, वह मुख मे भी है—मुख भी श्रानन्ददायक है। श्रार्थात्,
श्राह्मादक गुण चन्द्रमा श्रोर मुख दोनो मे समान है। इस समान गुण के
सम्बन्ध से 'चन्द्रमा के समान मुख है' इस लच्चार्थ का प्रहण किया जाता
है। यह लच्चार्थ यहाँ साहश्य रूप गुण के सम्बन्ध से लिया जाता है,
श्रतः गौणी लच्चणा है।

९ 'गुण्तः सादश्यमस्याः प्रवृत्तिनिमित्तम्'—एकावली की तरल टीका, पृष्ठ ६ द्र ।

२ 'श्रत्यन्तविशकत्तितयोः शब्दयोः सादश्यातिशयमहिन्ना भेदप्रतीति-स्थगनमृपचारः'— साहित्यदर्पेण परि० २।

#### शुद्धा लवगा

# सादश्य सम्बन्ध के बिना जहाँ अन्य किसी सम्बन्ध से लच्यार्थ ग्रहण किया जाय, वहाँ शुद्धा लच्चणा होती है।

जहाँ साहश्य के त्रिना ग्रन्य किसी प्रकार का सम्बन्ध होता है वहाँ शुद्धा लक्षणा होती है। शुद्धा लक्षणा में ग्रानेक सम्बन्धो द्वारा लक्ष्यार्थ ग्रहण किया जाता है। जैसे—

#### (१) सामीप्य सम्बन्ध से।

पूर्वोक्त 'गङ्गा पर घर' ही इसका उटाहरण है। इसमें साइश्य सम्बन्ध से तट का ग्रहण नहीं, किन्तु मुख्यार्थ प्रवाह के साथ लच्चार्थ तट का सामीप्य सम्बन्ध है। यह पहले स्वष्ट किया जा चुका है।

#### (२) तादाध्यं सम्बन्ध से ।

जैसे, यज्ञ मे काष्ठ के स्तम्भ को इन्द्र कहा जाता है। इन्द्र का मुख्यार्थ इन्द्र देवता है। स्तम्भ को इन्द्र कहने मे मुख्यार्थ का बाध है। वहाँ इन्द्र शब्द का लद्ध्यार्थ स्तम्भ—ताटार्थ्य सम्बन्ध से प्रहण किया जाता है, क्योंकि यज्ञ-क्रिया मे स्तम्भ को इन्द्र का स्थानापन्न मान लिया जाता है। यज्ञ मे इन्द्र की पूजा का विधान है। उसके स्थानापन्न स्तम्भ को पूज्य सूजन करने के लिये उसे इन्द्र कहा जाता है, यही प्रयोजन है।

#### (३) अङ्गाङ्गीभाव सम्बन्ध से।

"अपने कर गुहि श्रापु हठि हिय पहिराई लाल; नौलसिरी श्रीरें चढी मौलसिरी की माल' ॥≒॥

१ किसी कार्य के लिये जो नियत हो, उसके स्थानाएँ दूसरे को करना 'तादार्थ्य' है।

यहाँ मोलिसरी की माला को 'श्रपने कर गुही' कहा गया है। इसका मुख्यार्थ है 'हाथ से गूँथी हुई'। माला हाथ के श्रग्रमाग—उँगलियों—से गूँथी जाती है, न कि हाथ से। उँगली को हाथ कहने में मुख्यार्थ का बाध है। हाथ श्रद्धी है उँगली उसके श्रद्ध हैं, इसलिये श्रद्धाद्धी भान के सम्बन्ध से 'हाथ' शब्द का 'उँगली' लद्द्यार्थ ग्रहण किया जाता है।

## (४) तात्कर्म्य े सम्बन्ध से।

जैसे, कोई ब्राह्मण जाति का बढ़ई न होने पर भी बढ़ई का काम. करने से वह बढ़ई कहा जाता है। यहाँ बढ़ई कहने में मुख्यार्थ 'बढ़ई-जाति' का बाध है। वह बढ़ई का काम करता है, इस तात्कम्य सम्बन्ध से यहाँ 'बढ़ई' श्रर्थ प्रहण किया जाता है। इनके सिवा कुछ श्रन्य सम्बन्धों के उदाहरण भी श्रागे दिये जायंगे।

#### उपादान लन्नगा

अपने अर्थ की सिद्धि के लिये दूसरे अर्थ का आचेष किया जाय, उसे उपादान लच्चणा कहते हैं।

'उपादान' का ऋर्थ है 'लेना'। ऋर्थात् इसमें मुख्यार्थ ऋपने ऋन्वय की सिद्धि के लिये ऋपना ऋर्थ (मुख्यार्थ) न छोड़ता हुऋा दूसरे ऋर्थ को खींचकर ले ऋाता है। इसीलिये इस लक्षणा को 'ऋजहत् स्वार्था' भी कहते हैं। निष्कर्ष यह कि इसमे मुख्यार्थ का सर्वथा त्याग नहीं किया जाता, लक्ष्यार्थ के साथ वह भी लगा रहता है।

<sup>?</sup> तात्करमें का अर्थ है किसी अन्य व्यक्ति द्वारा किये जानेवाले काम को करनेवाला पुरुष।

२ श्रजहत् = नहीं छोडा है, स्वार्था = (स्व श्रर्थ) श्रपना श्रर्थ जिसने ।

## जैसे—'ये कुन्त (भाले ) आ रहे हैं<sup>39-</sup>।

इसका मुख्यार्थ है 'ये भाले आ रहे हैं'। भाले जड वस्तु हैं। वे आते जाने का कार्य नहीं कर सकते। अतः मुख्यार्थ का वाध है। 'माले आ रहे हैं' यह मुख्यार्थ अपने इस अर्थ की सिद्धि करने के लिये 'माले धारण किए हुए पुरुष आ रहे हैं, इस लक्ष्यार्थ का आत्तेष करता है—खींचकर ले आता है। इस लक्ष्यार्थ का मुख्यार्थ 'भालो' के साथ सयोग-सम्बन्ध अथवा धार्य-धारक-सम्बन्ध है। यहाँ 'भाले' शब्द ने अपना मुख्यार्थ नहीं छोडा है, अरेर-'भाले धारण किए हुए पुरुष' यह लक्ष्यार्थ खींचकर ले लिया है। इस लक्ष्यार्थ के बिना मुख्यार्थ की सिद्धि नहीं हो सकती थी। अर्थात्, इस वाक्य के कहनेवाले का तात्पर्य नहीं निकल सकता था। यहाँ भालेवाले पुरुषों में भालो जैसी तीक्ष्यता सूचन करने के लिये इस लाज्यिक वाक्य का प्रयोग किया गया है, अतः प्रयोजनवती उपादान लज्ज्या है। आगे ध्वनि प्रकरण में लिखी जानेवाली अर्थान्तरसक्रमितवाच्य ध्वनि में यही लज्ज्या हुआ करती है।

#### एक और उदाहरण-'कौओं से दही की रज्ञा करो'।

इस वाक्य का मुख्यार्थ है 'कौ छो से दही की रत्ना करने को कहा जाना।' इस अर्थ मे कुछ असम्भवता प्रतीत न होने से साधारणतः मुख्यार्थ का बाध प्रतीत नहीं होता है। यहाँ मुख्यार्थ का बाध इसिलये है कि इस वाक्य के वक्ता का तात्पर्य केवल कौ छों से ही दही की रत्ना करने

१ पुते कुम्ताः प्रविशन्ति ।

२ भालेवालों के साथ भाले है, यह संयोग-सम्बन्ध है।

३ भाले धार्य हैं श्रीर भालेवाले धारक, यह धार्य-धारक सम्बन्ध है ए

को कहने का नहीं है—कोन्ना-शब्द तो उपलक्ष मात्र है। वास्तव मे कोन्नों के सिवा जितने न्नोर बिल्ली, कुत्ते न्नादि दही के मक्क हैं, उन सभी से रक्षा करने के लिये कहने का है। यह बात मुख्यार्थ द्वारा नहीं जानी जाती, इसलिये यहाँ बक्ता के तात्पर्य रूप मुख्यार्थ का बाध है। 'मुख्यार्थ के न्नन्वय का बाध' न्नोर 'वक्ता के तात्पर्य का बाध', दोनो ही को मुख्यार्थ का बाध पहले वतलाया गया है। यहाँ 'कीन्ना' शब्द न्नप्रमा मुख्यार्थ न छोडता हुन्ना न्नन्य दिन्मक्तकं का न्नाक्षेप कराता है, ऐसे प्रयोगों में भी उपादान लक्षणा होती हैं।

#### लवग्-लवगा

जहाँ वाक्य के अर्थ की सिद्धि के लिये मुख्यार्थ की खेड़कर लच्यार्थ का प्रहण किया जाय, वहाँ लचण- लचणा होती है।

उपादान लज्ञ्णा 'त्रजहत् स्वार्था' है उसमें मुख्यार्थ त्रपना ऋर्थ नहीं छोडता । लज्ञ्ण-लज्ञ्णा 'जहत् स्वार्था' है । क्योंकि, इसमें मुख्यार्थ अपना ऋर्थ छोड देता है। 'श्रत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि' में यही लज्ञ्णा होती है। इसका उदाहरण पूर्वोक्त 'गङ्गा पर गॉव' है। इसका मुख्यार्थ (प्रवाह) सर्वथा छोड दिया गया है।

पद्यातमक उदाहरण-

"कच समेट करि भुज उज्जटि खए सीस पर डारि; का को मन बाँधे न यह जूरो बॉधनि हारि" ॥ १॥

१ एक पद के कहने से उसी अर्थवाले अन्य पदार्थों का कथन जिसके द्वारा किया जाय, उसे 'उपलक्त्या' कहते हैं—'एकपदेन -सदर्थान्यपदार्थकथनम् उपलक्त्यास्'।

२ जहत् = छोड़ दिया है। स्त्रायाँ = प्रपना प्रथे जिसने।

यह जूरा (केश-पाश ) बॉधते समय की किसी युवती की चेष्टा का वर्णन है। 'मन बॉधे' पद में 'बॉधे'-पाब्द का मुख्यार्थ 'बॉधना' है। मन कोई स्थूल वस्तु नहीं है, जिसको वॉधा जा सकता हो। ग्रातः मुख्यार्थ का वाध है। इस मुख्यार्थ को सर्वथा छोड़कर 'मन को ग्रासक्त करना' यह लच्यार्थ लिया जाता है। ग्रातः लच्चा-लच्चा है। युवती का न्यान्य सीन्दर्थ सूचन करना यहाँ प्रयोजन है।

एक ग्रीर उदाहरण्-

" - · · · · · · · · · · · । कीन्ह कैकेयी सब कर काजू।
पहि ते मोर कहा ग्रब नीका। तेहि पर देन कहहु तुम्ह टीका॥"१०॥

राज्यारोहण के लिये आग्रह करनेवाले आयोग्यानिवासियों के प्रति भरतजी की यह उक्ति है। इसका मुख्यार्थ यह है कि आप लोग मुक्ते राजितक देने को कहते हैं इससे अधिक मेरीक्या मलाई हो सकती हैं। राज्य के अनिच्छुक भरतजी द्वारा ऐसा कहना नहीं वन सकता आतः मुख्यार्थ का बाध है। यहाँ भलाई का लच्यार्थ खुराई है। यहाँ मुख्यार्थ के साथ लच्यार्थ का विपरीत सम्बन्ध है। बुराई की आधिकता स्चन करना प्रयोजन है। ऐसे उदाहरणों में भी लच्चण-लच्चणा होती है। लच्यार्थ विपरीत होने से इसे विपरीत लच्चणा भी कहते हैं। आरे भी—

> लखहु सरोवर रुचिर थह, जल पूरन लहराय । कोटत पोदत नर जहीं, न्हाय रहे हरखाय ॥११॥

यहाँ सरोवर को जल से भरा हुआ कहने में मुख्यार्थ का वाघ है। जल भरे हुये तालाव में लोग लोट कर नहीं नहा सकते। अतः 'जल से भरे' का अर्थ 'योडे जल वाला' यह लच्च्यार्थ ग्रहण किया जाता है।

## सारोपा जन्मणा

जहाँ आरोप्यमास (विषयी) और आरोप के विषय, दोनो का शब्द द्वारा कथन किया जाय, वहाँ सारोपा लचसा होती है।

पृथक् पृथक् शब्दो द्वारा कही हुई दो वस्तुत्रों मे एक वस्तु के स्वरूप की दूसरी वस्तु में तादात्म्य प्रतीति ( अभेद ज्ञान ) को आरोप कहते हैं । जिस वस्तु का आरोप किया जाय, उसे 'आरोप्यमाण' या 'विषयी', और जिस वस्तु मे दूसरी वस्तु का आरोप किया जाय, उसे 'आरोप का विषय' या 'विषय' कहते हैं । 'सारोपा' लच्चणा में विषयी और विषय दोनो का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन किया जाता है और विषयी के साथ विषय की तादात्म्य प्रतीति होती है, अर्थात् उन दोनो में अमेद ज्ञान रहता है ।

सारोपा गौणी तच्चणा।

जैसे—'वाहीक बैल है' ।

वाहीक कहते हैं असम्य (गॅवार) को । यहाँ गॅवार में बैल का आरोप हैं। 'वाहीक' आरोप का विषय है। 'बैल' आरोप्यमाण है। दोनों का शब्द द्वारा स्रष्ट कथन है। अतः सारोपा है। गॅवार को बैंल कहने में मुख्यार्थ का वाध है। बैल में जड़ता, मन्दता आदि धर्म है। गॅवार में भी जडता और मन्दता होती है। अतः इस साहश्य सम्बन्ध से 'वाहीक बैल के समान है' यह लद्द्यार्थ अहण किया जाता है। अतः गौणी है। वाहीक (गॅवार) में मूर्खता का आधिक्य सूचन किया जाना

३ गौर्वाहीकः ।

प्रयोजन है। पूर्वोक्त 'मुखचन्द्र' उदाहरण में भी यही सारोपा गौणी लच्चणा है। 'रूपक' अलङ्कार के अन्तर्गत यही लच्चणा रहती हैं ।

सारोपा शुद्धा उपादान तद्मणा । जैसे—'वे भाले श्रा रहे हैं।'

इस पूर्वोक्त उदाहरण में 'भाले' श्रारोप्यमाण हैं, श्रोर भालेवालें पुरुष श्रारोप के विषय हैं। इन दोनो का शब्द द्वारा स्पष्ट कथन है। क्योंकि 'वे' इस सर्वनाम से भाले धारण करनेवाले पुरुषो का भी शब्द द्वारा कथन है, अतः सारोपा है। लच्चार्थ जो भालेवाले पुरुष हैं, उनके साथ मुख्यार्थ जो 'भाले' हैं, वह भी लगा हुआ है, अतः उपादान लच्चणा है। यहाँ धार्य-धारक सम्बन्ध है, अतः शुद्धा है।

सारोपा शुद्धा लच्चग्-लच्च्या । जैसे—'वृत जीवन हैं) र ।

इसमे घृत को जीवन कहा गया है। अतः घृत आरोप का विषय है

और जीवन आरोप्यमाण है। घृत को जीवन कहने मे मुख्यार्थ का नाध

है। घृत आयु बढ़ानेवाला है—जीवन का कारण है, यह लक्ष्यार्थ प्रहण

किया जाता है। घृत जीवन का कारण है, और 'जीवन' कार्य है, अतः

कार्य-कारण सम्बन्ध होने से शुद्धा है। घृत ने अपना मुख्यार्थ सर्वथा

छोड़ दिया है, अतः लज्ञण-लज्ञणा है। यहाँ अन्य पदार्थों से घृत को

अत्यधिक आयु चर्द्दक स्चन करना प्रयोजन है। जीवन के साथ घृत की

तादाल्य प्रतीति अर्थात् अमेद वतलाया गया है, और घृत तथा जीवन

दोनो का स्पष्ट शब्द द्वारा कथन है, अतः सारोपा है।

१ रूपक अलङ्कार के विस्तृत विवेचन के लिये इस अन्थ का द्वितीय
 भाग 'श्रलङ्कारमञ्जरी' देखिये ।

२ ऋायुर्ष्टतम् ।

पद्यात्मक उदाहरण-

"कोऊ कोरिक संप्रहों, कोऊ लाख हजार। मो संपत्ति जहुपति सदा विषद्-विदारन-हार॥१२॥"

यहाँ यदुपित में सम्पत्ति का आरोप है—यदुपित को ही सम्पत्ति कहा गया है। इन दोनों का शब्द द्वारा कथन होने से सारोपा है। सम्पत्ति के मुख्यार्थ 'द्रव्य' आदि का त्याग है। सम्पत्ति का लच्चार्थ पालक, सुखद आदि प्रहण किया जाता है। अतः लच्चण-लच्चणा है। तात्कर्म्य सम्बन्ध होने से शुद्धा है। भगवान् श्रीकृष्णचन्द्र में प्रेम सूचन करना ही प्रयोजन है। अतः प्रयोजनवती है।

#### साध्यवसाना लवगा

जहाँ आरोप के विषय का शब्द द्वारा निर्देश (कथन) न होकर केवल आरोप्यमाण का ही कथन हो, वहाँ साध्य-वसाना लच्चणा होती है।

साध्यवसाना गाणी लच्चणा।

जैसे, किसी गॅवार नो देखकर कहा जाय कि 'यह बैल है'। इसकी स्पष्टता 'वाहीक बैज है' इस उदाहरण में की जा चुकी है। वहाँ आरोप का विषय जो वाहीक (गॅवार) है उसका और आरोप्यमाण बैल दोनों का शब्द द्वारा कथन है। यहाँ आरोप के विषय 'वाहीक' का कथन नहीं, केवल आरोप्यमाण 'वैल' का ही कथन है। अतः साध्यवसाना है। वस सारोपा और साध्यवसाना में यही अन्तर है। इसके सिवा वहाँ बैलपन और गॅवारपन आदि परस्पर में विरुद्ध धर्मों की प्रतीति होने पर भी अत्यन्त साहश्य के प्रभाव से तादात्म्य अर्थात् अमेद की प्रतीति कराना-मात्र प्रयोजन है, विन्तु यहाँ—साव्यवसाना के 'यह बैल है' इस

उदाहरण में—'वाहीक' पद, जो विशेष्य-वाचक है, नहीं कहा गया है, अत-एव लच्यार्थ के समभते के प्रथम ही मुख्यार्थ के ज्ञानमात्र से ही बैलपन श्रीर गॅवारपन, जो परस्पर में इनके मेद वतलानेवाले धर्म हैं उनकी प्रतीति के विना ही सर्वथा अप्रमेद कथित हैं। तात्र्य यह है कि यद्यपि गॅवार को बैल के समान जड और मन्द तो दोनो ही में स्चन किया गया है, तथानि सारोग में मेद की प्रतीति होते हुए अर्थात् गॅवार और बैल दो पृथक् पृथक् वस्तु समभते हुए, एकता का—तद्रपता का—ज्ञान कराया जाना प्रयोजन होता है, और साध्यवसाना में दोनो की पृथक् पृथक् प्रतीति कराए बिना ही सर्वथा अपेद अर्थोत् 'यह बैल ही है' ऐसा ज्ञान कराया जाना प्रयोजन होता है। इन दोनो लक्त्यान्नों में यही, उल्लेखनीय मेद है।

#### पद्यात्मक उदाहर्ए-

जावएय-पूरित नवीन नदी सुहाती,
देखो वहाँ द्विरद-कुम्भ-तटी दिखाती,
डिब्रिट्स चन्द्र अरविन्द्र प्रफुल्लशाली—
है काञ्चनीय कदली-युग-दग्रह वाली/॥१३॥

किसी सुन्दरी को लच्य करके किसी युवक की यह उक्ति है। सुन्दरी में लावएय की नदी का श्रीर उसके श्रद्धों में—उरोज, मुख, नेत्र, श्रीर जद्भाश्रों में—तट, पूर्णचन्द्र, प्रफुल्लित कमल श्रीर सुवर्ण के केले के स्तम्मां का श्रारोप है। यहाँ श्रारोप के विषय सुन्दरी श्रीर उसके श्रद्धों का कथन नहीं किया गया है, केवल श्रारोप्यमाण नदी श्रीर 'तट' श्राद का कथन है। श्रतः साध्यवसाना है। सुन्दरों के श्रद्धों के साथ गज-कुम्म श्रादि का साहर्य सम्बन्ध होने से गौगी है। यहाँ श्रत्यन्त सोन्दर्थ सूचन करना

-प्रयोजन है । 'रूपकातिशयोक्ति' श्रलङ्कार के श्रन्तर्गत यही लच्चणा न्रहती है ।

साध्यवसाना शुद्धा उपादान लच्चाणा । 'कुन्त ( भाले ) त्र्या रहे हैं"।

पूर्वोक्त 'वे कुन्त ग्रा रहे हैं' उसमें श्रीर इसमें मेद यही है कि वहाँ 'वे' सर्वनाम के प्रयोग द्वारा श्रारोप के विषय भालेवाले पुरुषों का भी कथन किया गया है, श्रतः सारोपा है; किन्तु यहाँ केवल 'कुन्त श्रा रहे हैं' कहा गया है, श्रतः केवल श्रारोप्यमाण 'कुन्त' का ही कथन है, न कि ंश्रारोप के विषय का, श्रतः साध्यवसाना है।

दूसरा उदाहरण— 'बंसी गावत है वहाँ'।

यहाँ श्रीकृष्ण में बसी का त्रारोप हैं। त्रारोप का विषय जो श्रीकृष्ण हैं, उनका कथन नहीं है। त्रारोप्यमाण बंसी मात्र का कथन है। श्रीकृष्ण त्रीर बंसी में क्रमेद कथन है, त्रातः साध्यवसाना है। बंसी जब है, वह गान नहीं कर सकती। त्रातः मुख्यार्थ बंसी का बाघ है। यहाँ इसका लच्यार्थ 'बंसीवाला' ग्रहण किया जाता है। इस लच्यार्थ के साथ मुख्यार्थ वसी भी लगा हुन्ना है, त्रातः उपादान है। धार्य-धारक सम्बन्ध होने से ग्रहा है।

साध्यवसाना शुद्धा तत्त्वरण-तत्त्वरणा ।

घृत को दिखलाकर कहा जाय 'यही जीवन है।'

पूर्वोक्त 'धृत जीवन हैं' उसमें श्रीर इसमें एक भेद तो यह है कि वहाँ धृत श्रीर जीवन—ग्रारोप के विषय श्रीर श्रारोप्यमाण—दोनो का

१ रूपकातिशयोकि श्रवङ्कार के विस्तृत विवेचन के लिये इस अन्ध का दूसरा भाग श्रवङ्कारमञ्जरी देखिये।

कथन किया जाने से सारोगा है, श्रौर यहाँ श्रारोग के विषय धृत का कंधन न किया जाकर केवल श्रारोग्यमाण 'जीवन' का ही कथन है, श्रतः साध्यवसाना है। इसके सिवा दूसरा भेट प्रयोजन में है। सारोगा में 'शृत जीवन है' इसका प्रयोजन श्रायु वर्द्ध कर्म प्रदाशों से केवल धृत को श्राव्यधिक श्रायु वर्द्ध क सूचन करना है। साध्यवसाना में 'यही जीवन हैं' इस में धृत को श्रव्यभिचार तथा श्रव्यर्थ श्रायु वर्द्ध क्ष्मन किया गया है। इन दोनो (सारोग श्रोर साध्यवसाना के) उटाहरणों में कार्य-कारण सम्बन्ध समान है। पूर्वोक्त 'गङ्गा पर गाँव' में भी साध्यवसाना लच्चणा ही है, क्योंकि 'तट' में गङ्गा के प्रवाह का श्रारोग है, श्रौर श्रारोग के विषय 'तट' का कथन नहीं है।

प्रयोजनवती लक्त्या के छुत्रों मेटों के लक्त्या श्रीर उटाहरण जो ऊपर लिखें गए हैं उनमें जिसे प्रयोजन कहा जाता है, वह व्यंग्यार्थ होता है। वह न तो वाच्यार्थ है, श्रीर न लक्त्यार्थ। यह लक्त्या-मूला व्यञ्जना के प्रकरण में स्वष्ट किया जायगा। व्यंग्यार्थ दो प्रकार का होता है—गूढ़ श्रीर अगूढ़। अतः प्रयोजनवती लक्त्या के उपर्युक्त छुद्यों मेदों में ते प्रत्येक मेट में लक्ष्या गूढ़-व्यंग्या श्रीर श्रगूढ़-व्यंग्या होती है।

# गूढ़-व्यंग्या लज्ञणा

जहाँ व्यंग्यार्थ गूड़ होता है अर्थीत् जिसे सहृदय काव्य-मर्मज्ञ ही जान सकते हैं, वहाँ गूड़-व्यंग्या लच्चाा होती है।

उदाहरण्—

मुख में विकस्यो मुसकान वसीकृत वंकता चारु विलोकन है। गति में उछ्जै बहु विश्रम त्यों मित में मरजाद्दु जोपन है। मुकुलीकृत है स्तन, उद्धर त्यों जधनस्थल चित्त प्रलोभन है; इहिँ चंद्रमुखी तन में है दहै हुससाय रह्यो नव जोवन है॥१४॥ किसी तहरारी को देखकर किसी युवक की यह उक्ति है। इसका मुक्य ग्रश्च यह है कि—(१) इस चन्द्रमुखी के श्रक्कों में यौवन का उदय मुदित हो रहा है।(२) इसके मुख में मुसकान—िहमत विकसित—है। (३) बद्धता को वश करने वाला कटाच्चपात है।(४) गति में विभ्रमों की उछाल है।(५) बुद्धि में परिमित विषयता का त्याग है। (६) कुच श्रधिवली कली हैं।(७) जधनस्थल उद्धर है। इनमें लच्चणा श्रीर न्यंग्य कमशः इस प्रकार है—

- (१) यौवन कोई चेतन वस्तु नहीं है। यह मुदित नहीं हो सकता है 
  श्रतः मुख्यार्थ का बाध है। इसका लच्चार्थ है यौवन श्रवस्था-जनित 
  उत्कर्ष । श्रर्थात्, श्रत्यन्त सौन्दर्थ। श्रीर नायिका मे श्रिमिलाषा 
  होना न्यंग्य है।
- (२) 'विकस्यो' का मुख्यार्थ है प्रफुक्षित होना। प्रफुक्षित होना, पुष्पो का धर्म है, न कि मुख की सुसकान का। त्रातः मुख को विकसित कहने में मुख्यार्थ का बाध है। 'विकसित' का लच्यार्थ 'उत्कर्ष' प्रह्णा किया जाता है। मुख्यार्थ 'विकसित' के साथ लच्यार्थ 'उत्कर्ष' का ग्रासङ्कोच रूप साहर्थ सम्बन्ध है। क्योंकि विकास और आधिक्य दोनों में असङ्कोच रहता है। मुख को पुष्पों के समान सुगन्धित सूचन करना क्याय है। इसमे साहर्थ सम्बन्ध होने से गौगी, 'मुख' एवं 'विकसित' दोनों का कथन होने से सारोपा, और 'विकसित' ने अपना मुख्यार्थ छोड़ा दिया है, अतः लच्या-चच्या है।
- (३) 'वशीकृत' का मुख्य अर्थ है किसी को अपने वश में कर लेना। कटाचो द्वारा बॉकेयन को वश में करना असम्भव है, अ्रतः मुख्यार्थ का बाध है। 'वशीकृत' का लच्चार्थ स्वाधीन करना ग्रहण किया जाता है। अपने अभिलंषित विषय में प्रवृत्ति रूप सम्बन्ध है। अपने प्रेमी में अनुराग स्वन करना प्रयोजन है।

- (४) 'विभ्रम' श्रर्थात् हाव उछलने वाली वस्तु नहीं है। श्रतः मुख्यार्थ का वाध है। यहाँ उछलने का लच्चार्थ 'श्रिधिकता' ग्रह्ण किया जाता है। प्रेर्थ-प्रेरक माव सम्बन्ध है। 'मनोहारी' सूचन करना व्यंग्य है।
- (५) मित में मर्यादा का लोप कहने में मुख्यार्थ का बाघ है। यहाँ इसका लच्नार्थ 'ऋघीरता' है। कार्य-कारण भाव सम्बन्ध है। ऋनुराग का ऋाधिक्य ब्यंग्य है।
- (६) 'मुकुलीकृत' का मुख्यार्थ अधिखली कली है। स्तनों को अधिखली कली कहने मे मुख्यार्थ का वाध है, क्योंकि कली फूलों की होती है, न कि मनुष्य के अङ्गों की। इसका लच्चार्थ 'काठिन्य' है। अवयवां की सघनता रूप साहरूय सम्बन्ध है। मनोहरता सूचन करना व्यंग्य है।
- (७) जघनस्थल को 'उद्भर' कहने में मुख्यार्थ का वाघ है, क्योंकि वह चेतन का धर्म है। उद्भर का लच्यार्थ है—विलक्षण रित योग्य होना। भार को सहन करने रूप साहश्य सम्बन्ध है। रमणीयता सूचन करना व्यंग्य है।

इनमे जहाँ जहाँ साहरय सम्बन्ध है वहाँ गौग्गी और जहाँ जहाँ अन्य सम्बन्ध है, वहाँ शुद्धी लज्ञुणा है। इनमे जो व्यंग्य हैं वे सभी गृह हैं, साधारण व्यक्ति द्वारा सहज में नहीं समसे जा सकते—इन्हें काव्य-ममूंश ही समस सकते हैं।

## श्रगृद्ध-व्यंग्या लज्ञणां

जहाँ ऐसा व्यंग्य हो, जो सहजही में समका जा सकता हो, वहाँ श्रगूड़-व्यंग्या लच्चणा होती है।

उदाहरण---

श्रिय परिचय सों मुद्हू जानहिँ चतुर चरित्र । जोवन-मद तरुनिन जलित सिखवत हाव विचित्र ॥११॥ ... यहाँ 'सिखवत' पद लाक्णिक है। सिखाने का मुख्यार्थ है उपदेश' करना। यह चेतन का कार्य है। योवन जह है। उसके द्वारा उपदेश होना असम्भव है, अतः मुख्यार्थ का वाघ है। 'सिखवत' का लह्यार्थ है 'प्रकट करना'। प्रकट करना यह सामान्य वाक्य है, और 'सिखाना' यह विशेष वाक्य है, अतः यहाँ सामान्य-विशेष भाव सम्बन्ध होने से शुद्धा है। अनायास लालित्य का जान होना व्यंग्य है। यह व्यंग्य गृद्ध नहीं—सहज ही मे समभा जा सकता है। अतः अगृद्ध व्यंग्या है। सिखवत ने अपना मुख्यार्थ छोड दिया है, अतः लक्षण-लक्षणा है। अगृद्ध गुगीभूतव्यंग्य मे यही लक्षणा होती है।

गूढ़ के समान अगूढ़ व्यग्य भी सभी लच्चणाओं के भेदों में हो सकता है। विस्तार-भय से ऋधिक उदाहरण नहीं दिये गये हैं।

इस विवेचन से स्पष्ट है कि लच्चणा का मूल लाच्चिक शब्द है, अतः लच्चणा लाच्चिक शब्द पर ही अवलिम्बित है।

यहाँ तक काव्यप्रकाश के अनुसार लच्चणा के भेद लिखे गये हैं।

# साहित्यदर्पंग के अनुसार लज्ज्या के मेद

साहित्यदर्पण में विश्वनाथ ने शुद्धा लक्षणा के समान गोणी के भी उरादान और लक्षण-लक्षणा, ये दो भेद और अधिक लिखे हैं। ओर इन दोनों को सारोपा और साध्यवसाना में विभक्त करके गोणी के भी चार भेट माने हैं। गौणी के ये चार और शुद्धा के चार भेद मिलकर शाठ भेद हैं। ये आठों गृह-च्यग्य और अगृह-च्यंग्य भेद से १६, हो जाते हैं। ये सोलह भी पटगत और वाक्यगत भेद से ३२, ओर ये ३२ भी कहां धर्मगत और कहीं धर्मिंगत भेद से प्रयोजनवती

<sup>?</sup> उपदेश का अर्थ है न जानी हुई बात को शब्द द्वारा कथन करके सममाना ।

लच्चा के ६४ मेद लिखे हैं, श्रौंर रूढ़ि लच्चणा के भी साहित्यदर्पण मे निम्नलिखित १६ मेद लिखे हैं—



(१) उपादान (२) लच्चलच्चा (३) उपादान (४) लच्चलच्चा

ये चारो भेद सारोगा श्रौर सांध्यवसाना टोनो प्रकार के होने पर श्राट श्रौर ये झाठो भी कहीं पटगत श्रौर कहीं वाक्यगत होने पर १६ होते हैं। इस प्रकार रूढ़ि के १६ श्रौर प्रयोजनवर्ती के उपर्युक्त ६४ सब मिलाकर लच्चणा के ८० मेट लिखे हैं। ये सब महत्वपूर्ण न होने के कारण थहाँ केवल पदगत श्रौर वाक्यगत एवं धर्मगत श्रौर धर्मिगत भेदों के उदाहरण ही लिखते हैं—

# पद्गत श्रीर वाक्यगत लंबगा

जहाँ एक ही पद लाज्ञिक हो वहाँ पदगत लज्ज्णा समकता चाहिये। जैसे, पूर्वोक्त गङ्का पर गाँव में गङ्का यह एक ही पद लाज्ञ-िएक है। अतः ऐसे उदाहरण पदगत लज्ज्ज्णा के होते हैं। जहाँ अमेक पदों के समूह से बना हुआ सारा वाक्य लाज्ज्ज्जिक होता है, वहाँ वाक्यगत लज्ज्ज्जा होती है। जैसे, पूर्वोक्त 'कीन्ह कैकयी सब कर काजू।' में सारा वाक्य लाज्ज्जिक है।

१ 'कान्यप्रदीप' में साहित्यदर्पण के दूस मत का खगडन भी किया है। देखिये—कान्यप्रदीप में कास्यप्रकाश के 'शुद्ध व सा द्विधा' २।१० की न्यास्या।

# धर्मगत श्रीर धर्मिगत लवगा

यहाँ 'धर्मि' से लच्यार्थ श्रीर 'धर्म' से लच्यार्थ का धर्म सममना चाहिए। श्रर्यात् लच्चणा का प्रयोजन रून फल जहाँ लच्यार्थ में हो, वहाँ धर्मिगत लच्चणा श्रीर जहाँ लच्यार्थ के धर्म मे प्रयोजन हो, वहाँ धर्मगत लच्चणा होती है।

चातक मोरन धुनि वढी, रही घटा भुवि छाय । सिंहहौँ सब हो राम, एँ वैदेही किमि हाय ।।१६॥

वर्षाकालिक उद्दीनन विभावों को देखकर श्रीजनकनिन्दनी के वियोग में किष्किन्धा-स्थित श्रीरघुनाथजी चिन्ता कर रहे हैं कि मै तो 'इस वर्षा-कालिक विरह-ताप को सर्व प्रकार सहन कर सकता हूँ। पर ऐसे समय मे वैदेही की क्या दशा होगी ?' यहाँ 'हो राम' के मुख्यार्थ का बाध है। क्योंकि, जब श्रीराम स्वयं वक्ता हैं तब 'हो राम' कहा जाना व्यर्थ है। इसका 'मैं वनवासादि अनेक दुःख सहन करनेवाला कठोर हृदय राम हूँ', यह लच्यार्थ ग्रहण किया जाता है। कठोरता के अतिशय रूप प्रयोजन को सूचन करने के लिये 'हो राम' पद का प्रयोग किया गया है। अतः यहाँ इस लच्यार्थ मे प्रयोजन होने के कारण यह धर्मिगत लच्चणा है।

पूर्वोक्त 'गङ्गा पर गॉव' में गङ्गा पद का लच्यार्थ 'तट' है श्रीर तट का धर्म पवित्रता श्रादि है। वहाँ तट के धर्म पवित्रतादि का अतिशय स्चन प्रयोजन है। श्रतः वहाँ धर्मगत लच्चणा है।

# तृतीय स्तवक

## व्यञ्जना?

अपने-अपने अर्थ का बोध कराके अभिधा और लच्चणा के बिरत हो जाने पर जिस शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ का बोध होता है, उसे व्यञ्जना कहते हैं।

# व्यञ्जक शब्द श्रीर व्यंग्यार्थ

जिस शब्द का व्यञ्जना शिक्त द्वारा वाच्यार्थ और लच्चार्थ से मिन्न अपूर्य प्रतीत होता है उसे 'व्यञ्जक' कहते हैं। व्यञ्जना से प्रतीत होनेवाले अपूर्य को 'व्यंग्यार्थ' कहते हैं।

व्यंग्यार्थ का बोध अभिधा श्रीर लच्चणा नहीं करा सकतीं। क्योंकि, शब्द, बुद्धि श्रीर क्रिया एक एक व्यापार करके विरत (शान्त) हो जाने पर फिर व्यापार नहीं कर सकते<sup>२</sup>। श्रभिप्राय यह कि एक बार उच्चारख किये गये शब्द का एक ही बार अर्थ बोध हो सकता है, अनेक बार

१ अप्रकट वस्तु को प्रकट करनेवाले पदार्थ को शक्षन ( नेत्रो में लगाने का सुरमा ) कहा जाता है। श्रक्षन में 'वि' उपसर्ग लगाने से 'व्यक्षन' शब्द बनता है। इसका श्रय है एक विशेष प्रकार का श्रक्षन। साधारण श्रक्षन दृष्टि-मालिन्य को नष्ट करके अप्रकट वस्तु को प्रकट करता है। 'व्यक्षन' श्रभिधा श्रीर जल्ला से जो श्रयं प्रकट न हो सके उस श्रप्रकट श्रयं को प्रकट करता है। श्रतएव इस शब्द-शक्ति का नाम 'व्यक्षना' है।

२ "शब्दबुद्धिकर्मणां विरम्य ब्यापाराभावः।"

नहीं। बुद्धि ( शान ) उदय होकर एक ही बार प्रकाश करती है। श्रर्थात् 'घट' आकार से परिएत बुद्धि घट का ही ज्ञान करा सकती है, न कि पट का। किया भी उत्तक होकर एक ही बार अपना कार्य करती है। जैसे, बाग एक बार छोडा जाने से एक ही बार चलेगा, अनेक बार न चल सकेगा। ये तीनो ही शब्द, बुद्धि स्त्रीर क्रिया चिंरिक हैं-उत्पन्न होकर ब्रत्यन्त ब्राल्प समय तक ही टहरते हैं। इसी न्याय के अनुसार वाच्यार्थ का बोध कराना अभिधा और लच्यार्थ का बोध कराना लक्तणा का व्यागर है । जब यह अपने-अपने व्यापार का अर्थात् अभिवा अरने वाच्यार्थ का और लज्ञ्णा अपने लज्यार्थ का बोध करा देती हैं. तब उनकी शक्ति जीए हो जाने से वे विरत हो जाती हैं—हट जाती हैं, उसके वाद किसी अन्य अर्थ का बोध कराने की उनमे सामर्थ्य नहीं रहती है। ऐसी अवस्था मे वाच्यार्थ और लच्यार्थ से मिन किसी ऋर्थ की यदि प्रतीति होती है तो वह व्यञ्जना शक्ति ही करा सकती है। जिस प्रकार अभिधा द्वारा लक्ष्यार्थ का बोघ न हो सकने पर लदयार्थ के लिये लज्जणा शक्ति का स्वीकार किया जाना ऋनिवार्य है, उसी प्रकार श्रिभिधा श्रीर लच्चणा जिस श्रर्थ का बोध नहीं करा सकती. उस श्रर्थ के लिये किसी तीसरी शक्ति का स्वीकार किया जाना भी श्रनिवार्य है, श्रीर ऐसे श्रर्थ का बोध कराने वाली शक्ति को ही व्यञ्जना कहते हैं।

व्यग्यार्थ को 'ध्वन्यार्थ', 'सूच्यार्थ', 'श्राच्चेपार्थ' श्रीर 'प्रतीयमान्' श्रादि मी कहते हैं। यह वाच्यार्थ की तरह न तो कथित ही होता है, श्रोर न लच्यार्थ की तरह लिख्त ही, किन्तु यह व्यञ्जित, ध्वनित, सूचित, , श्राचित श्रीर प्रतीत होता है।

अभिधा और लक्षणा का व्यापार (क्रिया) केवल शब्दों में हीं होता है, किन्तु व्यञ्जना का शब्द और अर्थ दोनों में । अर्थात्, वाचक श्रीर लाक्तिक तो केवल शब्द होते हैं, श्रर्थ नहीं। पर व्यञ्जक केवल शब्द ही नहीं, किन्तु वाच्य, लक्ष्य श्रीर व्यंग्य जो तीन प्रकार के श्रर्थ हैं वे भी व्यञ्जक होते हैं।

#### व्यञ्जना के निम्नलिखित मेद हैं:-



इस तालिका के अनुसार व्यञ्जना के शाब्दी और आर्थी दो मेद होते हैं। इन दोनों मेदो के उपर्युक्त अवान्तर मेदो: की स्पष्टता इस्ट प्रकार है:—

## श्रभिधा-मूला शाब्दी व्यञ्जना

# अनेकार्थी शब्दों की वाचकता का 'संयोग' आदि से नियन्त्रण हो जाने पर जिस शक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है, उसे अभिधा-मूला व्यञ्जना कहते हैं।

जिन शब्दों के एक से अधिक—अनेक—अर्थ होते हैं, वे अनेकार्थी शब्द कहे जाते हैं। अनेकार्थी शब्दों की वाचकता को, अर्थात् वाचयार्थ का बोध करानेवाली अभिधा की शिक्त को, 'संयोग' आदि (जिनकी स्पष्टता नीचे की जायगी) एक ही विशेष अर्थ में नियन्त्रित कर देते हैं। अतः उस विशेष अर्थ के सिवा अनेकार्थी शब्द के अन्य अर्थ अवाच्य हो जाते हैं। अर्थात्, वे अन्य अर्थ अभिधा द्वारा न हो सकने के कारण वाच्यार्थ नहीं होते। ऐसी अवस्था में अनेकार्थी शब्द के वाच्यार्थ से भिन्न जिस किसी अन्य अर्थ की प्रतीति होती है, वह अभिधा-मूला व्यक्तना द्वारा ही हो सकती है। क्योंकि अभिधा की शिक्त तो 'सयोग' आदि के कारण से एक अर्थ का बोध कराके रक जाती है, और पूर्वोंक मुख्यार्थ के वाध आदि तीन कारणों के समूह के बिना लह्नणा उपस्थित नहीं हो सकती। अभिधा की शिक्त रक जाने पर ही इसे उपस्थित होने का अवसर मिलता है। अतः यह व्यञ्जना अभिधा के आश्रित है और इसीलिये यह अभिधा-मूला कही जाती है।

श्रनेकार्थी शब्दों के एक अर्थ (मुख्यार्थ) का बोध कराके अभिधा की राक्ति को नियन्त्रण करनेवाले 'संयोग' आदि जिन कारणों का ऊनर उल्लेख हुआ है, वे (१) सयोग, (२) वियोग, (३) साहचर्य, (४) विरोध, (५) अर्थ, (६) प्रकरण, (७) लिङ्ग, (८) अन्यसिन्निधि, (६) सामर्थ्य, (१०) श्रोचित्य, (११) देश, (१२) काल, (१३) व्यक्ति और (१४) स्वर आदि हैं। इनके उदाहरण इस प्रकार हैं—

#### (१) संयोग।

#### ''शंख-चक्र-सहित हरि।"

हरिशब्द के इन्द्र, विष्णु, सिंह, वानर, सूर्य और चन्द्रमा आदि अनेक अर्थ हैं। शंख-चक्र का सम्बन्ध केवल भगवान् श्रीविष्णु के साथ ही प्रसिद्ध है, अतः यहाँ 'शंख-चक्र' के संयोग ने—'शंख-चक्र-सहित' कहने से—'हरि' शब्द को केवल 'विष्णु' के अर्थ में ही नियन्त्रित कर दिया है। यहाँ हरि शब्द के इन्द्र आदि अन्य अर्थ बोध कराने में अभिधा शक्ति 'शंख-चक्र-सहित' कथन से रुक गई है। इसी प्रकार—

## पुष्कर सोहत चंद सी वन पतास के फूल।

पुष्कर श्रीर वन श्रनेकार्थी शब्द हैं—पुष्कर का श्रर्थ श्राकाश है श्रीर तालाव भी। वन का श्रर्थ जड़ल है श्रीर जल भी। यहाँ चन्द्रमा के संयोग ने 'पुष्कर' को श्राकाश के श्रर्थ में श्रीर पलास के फूल के संयोग ने 'वन' को जड़ल के श्रर्थ में ही नियन्त्रित कर दिया है। श्रतः यहाँ इनका कमशः श्राकाश श्रीर जड़ल ही श्रर्थ हो सकता है, श्रिभिधा द्वारा दूसरा श्रर्थ नहीं हो सकता।

### (२) वियोग।

## "शंख-चक्र-रहित हिर ।"

इसमें शांख-चक्र के वियोग ने 'हरि' शब्द को श्रीविष्णु के स्त्रर्थ में नियन्तित कर दिया है। 'हरि' शब्द का यहाँ विष्णु के सिवा दूसरा अर्थ बोध होने में शांख-चक्र के वियोग ने क्कावट कर दी है। इसी प्रकार—

## सोहत नाग न मद बिना, तान बिना नहिँ राग ।

'नाग' क्रौर 'राग' अनेकार्या शब्द हैं। नाग का अर्थ हाथी है और सर्प भी। राग का अर्थ अनुराग, रक्क और गाने की रागिनी भी। यहाँ मद के वियोग ने 'नाग' का अर्थ केवल हाथी और तान के वियोग ने 'राग' का अर्थ केवल गाने की रागिनी बोध कराकर अन्य अर्थों में स्कावट कर दी है।

(३) साहचर्य<sup>१</sup>। "राम लदमण।"

राम और लद्दमण दोनो अनेकार्थी हैं। 'राम' का अर्थ दाशरथी श्रीराम, परशुराम और वलराम आदि हैं। लद्दमण का अर्थ दशरथ-पुत्र लद्दमण, सारस पद्धी और दुर्योधन का पुत्र, आदि हैं। यहाँ लद्दमण शब्द के साहचर्य से—साथ होने से—'राम' शब्द का श्रीदाशरथी राम और राम शब्द के साहचर्य से 'लद्दमण' का अर्थ दशरथ-कुमार लद्दमण ही बोध हो सकता है—अन्य अर्थ बोध कराने मे साहचर्य के कारण क्कावट हो गई है। इसी प्रकार—

## विजय तहाँ, वैभव तहाँ, हरि-अर्जुन जिहिँ धोर।

हरि श्रीर श्रर्जुन दोनो शब्द श्रनेकाथीं हैं। इनके परस्पर के साहचर्य से हरि का श्रीकृष्ण श्रीर श्रर्जुन का पाग्डुनन्दन श्रर्जुन ही श्रर्थ हो सकता है।

(४) विरोध।

"राम-रावण।"

<sup>1 &#</sup>x27;संयोग' श्रीर साहचर्य में यह मेद है कि जहाँ 'प्रसिद्ध सामान्य-सम्बन्ध' शब्द द्वारा कथन हो वहाँ 'संयोग' होता है। जैसे, गायडीव-सहित शर्जुन (सगायडीवोऽर्जुन:)। इसमें 'सहित' शब्द द्वारा प्रसिद्ध सम्बन्ध कहा गया है । जहाँ केवल सम्बन्धियों का कथन मात्र होता है वहाँ साहचर्य होता है। जैसे, गायडीव श्रर्जुन (गायडीवार्जुनौ) इसमें 'सहित' श्रादि शब्द के बिना सम्बन्धी-मात्र का कथन है।

राम शब्द ग्रनेकार्थी है। वह विरोधी 'रावण' शब्द के समीप होने के कारण 'राम' का दशरथ-नन्दन राम ही ग्रार्थ हो सकता है। यहाँ विरोध ही प्रधान है, न कि साहचर्य।

### (४) अर्थ।

भव-खेद-खेदन के लिये क्यों स्थाण को भजते नहीं।

'स्थाणु' का अर्थ श्रीमहादेवजी और विना शाखा-पत्र-वाले हुन् का
ठूँठ है। यहाँ ससार-ताप-नाश करने रूप अर्थ के वल से स्थाणु का अर्थ
श्रीमहादेव ही हो सकता है। इसमें चतुर्थी विमिक्त का प्रयोग होता है।

(६) प्रकरण । "सेंधव के श्राश्रो ।"

'संघव' का ऋर्य सेघा नमक और सिन्धु देश में उत्तक घोड़ा है। यह वाक्य भोजन के प्रकरण में कहा जायगा तो इसका ऋर्य मेघा नमक ही होगा। बाहर जाने के समय कहा जायगा तो घोड़ा ऋर्य होगा। प्राकरिएक ऋर्य का बोध कराके दूसरे ऋर्य के बोध कराने में ऋभिधा कक जायगी।

(७) लिङ्ग।

लिङ्ग का त्र्र्य यहाँ लक्त्ए या विशेषता-सूचक चिह्न है। कृषित मकरभ्वज हुआ, मर्याद सब जाती रही।

'मकरप्वज' का अर्थ समुद्र आरे कामदेव हैं । यहाँ कीय के चिह्न ( लिङ्ग ) से मकरप्वज का अर्थ कामदेव ही बीध होता है, क्योंकि समुद्र में की का होना वस्तुतः सम्भव नहीं हैं ।

१ इसमें और प्तोंक्र 'संयोग' में यह मेद है कि 'संयोग' में अनेकार्यक शब्द के अन्य अर्थों में प्रसिद्ध न होते हुए किसी एक अर्थ में प्रसिद्ध होनेवाला 'सम्बन्ध' होता है। और 'लिड्स' में अनेकार्थक शब्द के अन्य अर्थों में सर्वधा न रहनेवाला चिह्न होता है।

( = ) ऋत्य सक्रिधि । 'कर सों सोहत नाग ।'

'नाग' और 'कर' अनेकार्थी हैं। कर शब्द की समीपता से 'नाग' का अर्थ हाथी और नाग की समीपता से 'कर' का अर्थ हाथी की सूँड ही बोध होता है।

(६) सामर्थ्य ।

मधुमत्त कोकिल ।

'मधु' शब्द के मदिरा, मकरन्द, एक दैत्य, वसन्त-ऋतु स्रादि स्रनेक स्रर्थ हैं। कोकिल को मतवाली बनाने की सामर्थ्य वसन्त-ऋतु में ही है, इसलिये 'मधु' का स्रर्थ यहाँ वसन्त ही हो सकता है।

(१०) श्रौचित्य।

"रे मन, सबसों निरस रहु, सरस राम सों होहि। इहै सिखावन देत है तुलसी निसि-दिन तोहि।"१७॥

'निरस' का ऋषं न्यून ऋोर रस-हीन है। 'सरस' का ऋषं ऋषिक और रस-युक्त है। यहाँ जगत् से न्यून ऋोर राम से ऋषिक यह ऋषं अनुचित है, इसलिये 'राम के विषय मे सरस ऋोर जगत् से रस-हीन रहना' श्लीचित्य से बोध होता है। क्योंकि यही ऋषं उचित है।

(११) देश।

'ज्यों विहरत घनस्याम नम, त्यों विहरत बज राम।'

'घनस्याम' का अर्थ श्याम मेघ और श्रीकृष्ण है। 'राम' शब्द भी अनेकार्थी है। 'नम' और 'वज' शब्द देश-नाचक की समीपता से यहाँ घनस्याम का अर्थ मेघ और राम का अर्थ श्रीवलराम ही हो सकता है।

(१२) काल।

चित्रभानु निसि में ससत ।

'चित्रभान' का अर्थ सूर्य और अभि है। किन्तु रात्रि में अभि का ही प्रकाश होता है, न कि सूर्य का। अतः काल-वाचक 'निसि' शब्द ने यहाँ चित्रभानु को अभि के अर्थ में ही नियन्त्रित कर दिया है।

(१३) व्यक्ति।

"काहे को सोचित सखी ! काहे होत विहास ; बुधि-छल-बल करि रासिहीं पति तेरी नव-बाल ।"१≂॥

'पित' शब्द अनेकार्थी है। ये परकीया नायिका से दूती के वाक्य हैं—'तेरी पित में रख लूँगी'। 'तेरी' स्त्रीलिङ्क होने से पित का अर्थ यहाँ लजा ही हो सकता है, न कि स्वामी। यहाँ 'व्यिक्त' से स्त्रीलिङ्क, पुंलिङ्क का तात्वर्य है।

#### (१४) स्वर।

त्राचारों का मत है कि स्वर का प्रायः वेदों में ही प्रयोग होता है। पर वातचीत में भी स्वर की विलज्जाता से वाक्य का एक विशेष अर्थ निर्णय किया जा सकता है।

जगर दिये हुये उदाहरणों द्वारा यह सांध है कि इन 'संयोग' आदि कारणों से अनेकार्यी शब्दों का एक वाच्य अर्थ ही अभिधा द्वारा वोध हो सकता है—अन्य अर्थ बोध कराने में अभिधा की शिक्त इन (संयोग आदि) के द्वारा नियन्त्रित हो जाने के कारण अन्य अर्थ अवाच्य हो जाते हैं। ऐसी अवस्था में अन्य अर्थों के अवाच्य हो जाने पर जब किसी अनेकार्यी शब्द में किसी दूसरे अर्थ की प्रतीति होती है तो अभिधा-मूला व्यक्जना द्वारा ही हो सकती है। अभिधा-मूला व्यक्जना का उदाहरण्—

भद्रात्म है श्रति विशात सु-वंश उच, है पास में वहु शिलीमुख भी स-पन्न; जो है सदैव परवारण शोभनीय, दानारहु - सेचनमयी कर है तदीय।११॥

, इसमें कवि द्वारा किसी राजा की प्रशंसा की गई है। वह राजा भद्रात्म । ( शुद्ध भ्रन्तः करण्याला ) है, विशाल वंश में ( उच कुल में ) उत्पन्न है, र्जिसके समीर स-पद्ध शिलीमुख (पंखदार बाग्गो) का समूह है, जो परवारग ( शत्रुख्रों को निवारण ) करनेवाला है, और जिसका कर ( हाथ ) सदा ही दान देने के लिये हुए जल से शोमित रहता है। यह वाच्यार्थ है, -क्योंकि कवि द्वारा राजा की प्रशसा किये जाने का प्रकरण है। इस प्राकरियक वाच्यार्थ का बोध कराके ग्रामिधा की शक्ति पूर्वोक्त 'प्रकरण' के द्वारा रुक जाती है। प्रकरणगत राजा की प्रशर्सा के सिवा दूसरा अर्थ श्रमिधा द्वारा वोध नहीं हो सकता । इस पद्य में 'भद्रात्म' श्रादि बहुत से ऐसे शब्दो का प्रयोग है जो अनेकार्थी हैं। अतः इस वर्णन मे एक दूसरा ऋर्थ-हाथी के वर्णन का-प्रतीत होता है । जैसे-परवारण=श्रेष्ठ हाथी, भद्रात्म=भद्र जाति का, विशालवश=बडे बॉस के समान ऊँचा · ग्रथवा जिसकी पीठ का वॉस ऊँचा है, ग्रौर जिसके पास शिलीमुख=भौंरों 'के समूह रहते हैं, क्योंकि उसकी दानाम्बु-सेचनमयी कर है=सूंड मद के चू ने से सदैव शोभित रहती है। यह दूसरा ऋर्थ वाच्यार्थ नहीं है, क्योंकि वाच्यार्थ तो उसे ही कहा जायगा, जो ग्रिमिघा शक्ति द्वारा वोध होता है। यहाँ अभिधा की शक्ति तो प्रकरण के कारण राजा के वर्णन का एक श्रर्थ बोध कराकर रुक जाती है-प्रकरण ने श्रभिधा की शक्ति को दूसरा ऋर्थ नोध कराने से रोक दिया है। यह न लच्यार्थ ही है, क्योंकि लच्यार्थ तो वहीं ग्रहरण किया जाता है जहाँ वाच्यार्थ का बाध होता है। यहाँ राजा के वर्णन का ऋर्य, जो वाच्यार्य है, उसका वाघ नहीं है। ऋतः हाथी के वर्णनवाला जो अर्थ है वह न तो वाच्यार्थ है और न लच्यार्थ ही । इन दोनो से भिन्न व्यग्यार्थ है, जो श्रिभिधा-मूला व्यञ्जना का व्यापार है। क्योंकि इस व्यंग्यार्थ को यहाँ अभिधा की शक्ति रुक जाने पर ही उपस्थिति होने का श्रवसर मिला है। यह व्यक्षना शाब्दी इसलिये कही जाती है कि ·बह शब्द के ब्राक्षित है। क्योंकि, 'मद्रात्म' के स्थान पर 'कल्याखात्मक' अप्रैर 'शिलीमुल' आदि के स्थान पर 'बाग्रा' आदि पर्याय शब्द बदल देने पर हाथी के वर्णनवाले व्यंग्य अर्थ की प्रतीति नहीं हो सकती है।

राब्दों के प्रयोग में 'श्लेष' अलङ्कार भी होता है। पर श्लेष में अनेकार्थी शब्दों के प्रयोग में 'श्लेष' अलङ्कार भी होता है। पर श्लेष में अनेकार्थी शब्दों के जो एक से अधिक अर्थ होते हैं, वे सभी वाच्यार्थ ही होते हैं, क्योंकि वे सब अर्थ प्रकरणगत होते हैं। अर्थात्, जिस प्रकार अनेकार्थी शब्द का वाच्यार्थ अभिषा द्वारा बोध हो जाने पर—अभिषा की शिंक के कक जाने पर—अभिषा मूला व्यञ्जना का व्यंग्यार्थ होता है। उस प्रकार श्लेष में अभिषा की शिंक कक जाने पर दूसरा अर्थ नहीं होता। वहाँ सभी अर्थ अभिषा शिंक द्वारा ही एक साथ बोध होते हैं। श्लिष्ट कर्तक अलङ्कार में भी अनेकार्थी शब्दों के एक से अधिक अर्थ होते हैं। वहाँ विशेष्य-वाचक पद अनेकार्थी नहीं होता—केवल विशेषण ही श्लिष्ट होते हैं। व्यञ्जना में विशेष्य-वाचक और विशेषण-वाचक समी शिंवट अनेकार्थी होते हैं। इनमें वहीं भेद है।

## लवगान्यूला शाब्दी व्यञ्जना

जिस प्रयोजन के लिये लाचियाक शब्द का प्रयोग किया जाता है, उस प्रयोजन की प्रतीति करानेवाली शक्ति को लच्चणा-मूला व्यञ्जना कहते हैं।

लच्णा प्रकरण में पहिले कह आये हैं कि प्रयोजनवती लच्चणा में जिसे प्रयोजन कहा जाता है वह व्यंग्यार्थ है। उस व्यंग्यार्थ का जान

१ इस श्रलङ्कार के विस्तृत विवेचन के लिये इस ग्रन्थ का दूसरा भाग श्रलङ्कारमञ्जरी देखिये।

करानेवाली लच्चणा मूला व्यञ्जना ही है, ग्रामिधा ग्रीर लच्चणा नहीं। जैसे 'गङ्गा पर गॉव' इसं लच्चणा के उदाहरण में लाच्चिणक शब्द 'गङ्गा" का प्रयोग तट में पवित्रता ग्रादि धर्म सूचित करने के प्रयोजन से किया गया है। इस प्रयोजन का ऋर्यात्-तट में पवित्रतादि धर्मों का सूचन न तो ग्रमिधा ही करा सकती है (क्योंकि ग्रमिधा तो गङ्गा शब्द का सकेतित वाच्यार्थ जो प्रवाह-भारा है उसी का बोध करा सकती है ) श्रीर न लज्ञणा ही (क्योंकि जहाँ मुख्यार्थ का बाध, मुख्यार्थ का लच्यार्थ के साय सम्बन्ध श्रीर प्रयोजन, ये तीन कारण होते हैं, वहीं लच्चणा हो सकती है )। 'तट' गङ्गा शब्द का लच्यार्थ है, न कि मुख्यार्थ। लच्यार्थ 'तट' का बाध नहीं है, क्योंकि तट पर गाँव का होना सम्भव है। 'तट' का पवित्रादि धर्मों से सम्बन्ध नहीं है, क्योंकि पवित्रतादि धर्म गङ्का के प्रवाह के हैं न कि तट के । न पवित्रतादि धर्मीं का ( जो स्वयं प्रयोजन हैं ) बोध होने में कोई दूसरा प्रयोजन ही है। ग्रर्थात्, पवित्रतादि धर्म 'तट' मे सूचन करने के प्रयोजन के लिये तो लाच्च शिक शब्द 'गङ्गा' का प्रयोग ही किया गया है, फिर प्रयोजन मे दूसरा प्रयोजन क्या हो सकता है ? यदि एक प्रयोजन में दूसरा, दूसरे में तीसरा, तीसरे में चौथा प्रयोजन स्वीकार किया जाय, तो इस प्रयोजन-शृंखला का तो कहीं स्त्रन्त ही न हो पंकेगा। फलतः अनवस्था के कारण मूलमूत प्रयोजन भी जिसके लिये लंच्या की जाती है निम्ल हो जायगा।

निष्कर्ष यह है कि लत्त्र्णा मे जो प्रयोजन ऋर्यात् व्यग्यार्थ होता है उसे ऋभिधा और लत्त्र्णा दोनो ही प्रतीत नहीं करा सकतीं—केवल

<sup>? &#</sup>x27;श्रनवस्था' मूळे तर्क को कहते है, जो श्रश्रामाणिक, श्रन्त-रहितः प्रवाह-मूलक है---'मूलच्यकरी चाहुरनवस्थां च दूषण्म्'।

लच्या-मूला व्यक्तना द्वारा ही वह प्रतीत हो सकता है ।

उपर्युक्त अभिधा-मूला और लक्ष्ण-मूला व्यञ्जना शान्दी इसिलये हैं कि ये शब्द के आश्रित हैं—अमिधा-मूला तो अनेकार्थी शब्दों पर निर्भर है, और लक्ष्ण-मूला लाक्ष्णिक शब्दों पर।

## श्रार्थी व्यञ्जना

- (१) वक्तु, (२) बोघव्य, (३) काकु, (४) वाक्य, . (५) वाच्य, (६) अन्यसिकिधि, (७) प्रस्ताव, (८) देश, (६) काल और (१०) चेष्टा के वैशिष्ट्य के से जिस शिक्त द्वारा व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है, वह आर्थी व्यञ्जना कही जाती है।
  - (१) वक्तु-वैशिष्ट्य—वाक्य के कहनेवाले को वक्तृ कहते हैं। वक्ता स्वय कवि होता है या कवि-निवद्ध पात्र अर्थात् कवि द्वारा कित्यत व्यक्ति। वक्ता की उक्ति की विशेषता से बहाँ व्यंग्यार्थ सूचित होता है, उसे वक्तृवैशिष्ट्य कहते हैं।

उदाहरण-

"प्रीतम की यह रीति सखि, मोपै कही न जाय ; िममकत हु दिंग ही रहत, पता न वियोग सुहाय।"२०॥

भस्य प्रतीतिमाघातुं लच्चा समुपास्यते ;
 फले शब्दैकगस्येऽत्र स्यञ्जनान्नापरा क्रिया |
 नाभिद्या 'समयामावात् हेंत्वभासान लच्चा |
 (कान्यप्रकारा, २ । १४-१४ )

र विशेषता या विलक्त्यता। 🕠

वैशिष्ट्य से सूचित होता है।

यहाँ किन किल्पित नायिका निर्का है 1 उसकी इस उक्ति के वैशिष्ट्यं से यह व्यंग्यार्थ सचित होता है कि 'मैं अत्यन्त क्षपवर्ती हूँ, मेरा पित मुक्त पर अत्यन्त आसक है'। यह आर्थी व्यञ्जना इसिलिये है कि यहाँ 'किंक्कित' के स्थान पर 'अनादर' आदि और, 'ढिंग' के स्थान पर 'समीप' आदि पर्यायशब्द (उसी अर्थ के बोधक शब्द ) बदल देने पर भी उक्त व्यग्यार्थ प्रतीत हो सकता है-शाब्दी व्यञ्जना की तरह शब्दो पर अवलम्बित नहीं है, किन्तु अर्थ के आश्रित है। आर्थी व्यञ्जना के उपयुक्त सभी भेदों के शब्द-परिवर्तन करने पर व्यंग्यार्थ की प्रतीत होती रहती है।

"मनरंजन अज़न के तन में अँगराग रहें रित रंगन में ;
गृह के सिगरे नित काज करें गुरु लोगन के सतसंगन में ।
कहिए कहि कीन सों कीन सुने सु सहैं बनैं प्रेम प्रसंगन में ;
धनि वे, धनि है तिनके लहने, पहिरें गहने नित अङ्गन में ।"२१॥
यहाँ प्रेम-गविंता रूपवती नायिका वक्ता है। इसमें भेरा पित मुके
कहीं भी बाहर नहीं जाने देता यह जो व्यग्य है, वह वक्ता की उक्ति-

(२) बोधन्य-वैशिष्ट्य-श्रोता को बोधन्य कहते हैं। जहाँ वाक्य को सुननेवाले की विशेषता से न्यंग्यार्थ का सूचन हो, वहाँ यह मेद माना जाता है।

कुच के तट चंदन छूट्यो सबैं, अधरानडु पै न रही अरुनाई ; इग-कंजन-कोर निरंजन भे तजु श्रंगन में युजकावित छाई। निहें जानत पीर हित्न की त्, अरी ! बोजियो क्रूठ कहाँ पढि झाई ; इतसों गई न्हाइवे वापी ही त् न गई तिहिं पापी के पास तहाँई !२२॥

अपने नायक को बुलाने के लिये मेजी हुई, किन्तु वहाँ जाकर उसके साथ रमण करके लौटी हुई, पर अपने को वापी (तालाव) पर स्तान करके आई हुई, वतलानेवाली दूती से यह अन्यसम्मोगदुः खिता नायिका की उक्ति है। यहाँ दूती बोधन्य (सुननेवाली) है। नायिका के इन वाक्यों से तू वापी स्तान करने को कब गई थी? तुमे तो नायक के पास बुलाने को मेजा था, और तू उसके साथ रमण करके आई हैं। यह जो व्यंग्यार्थ सूचित होता है, वह तभी सूचित हो सकता है, जब ताहश दूती—ओता—के प्रति ये वाक्य कहे जायं। यदि-इस प्रकार की दूती के अतिरिक्त किसी दूसरे को कहे जायं, तो उक्त व्यंग्यार्थ सूचित नहीं हो सकता। इसलिये बोधन्य की विशेषता से ही यहाँ व्यंग्यार्थ है।

"वाम घरीक निवारिए कलित खलित श्रति-पुंज ; जसुना-तीर-तमाल तरु मिलत माल्ती कुंज।"

नायक के प्रति स्वयदूतिका नायिका की इस उक्ति में सङ्केत-स्थान का सूचित किया जाना व्यंग्यार्थ है। यहाँ बोधव्य नायक होने से ही यह व्यग्यार्थ प्रतीत हो सकता है।

१ इस पद्य में स्तान के कथन की पुष्टि करने के लिये जो वाक्य नायिका के हैं उनमें रित-चिक्क-सूचक व्याग्यार्थ है। जैसे, 'कुचों के तट का चन्दन छुट गया' कहने में व्याग्य यह है कि स्तान करने से केवल अपरी भाग का चन्दन ही छुटता है, न कि सन्धि भाग का सन्धि-माग का चन्दन मद्नाधिक्य से ही छुट सकता है। ग्रधर (नीचे का होठ) की श्रुक्ता छुट जाने में व्याग्य यह है कि स्नान से अपर के होठ का भी रंग छुले विना नहीं रह सकता (काम-शास्त्र में नीचे के श्रधर के चुम्बन का ही विधान हैं) नेशों के शान्त भाग का श्रञ्जन भी चुम्बनाधिक्य से ही छुटता है, न कि स्नान-मात्र से। रोमान्च का होना स्नान और रित दोनो में समान है।

(३) काकु-वैशिष्ट्य—एक विशेष प्रकार की करट-ध्विन से कहे हुए वाक्य को 'काकु' कहते हैं'। चहाँ केवल काकु-उक्ति मात्र से व्यंग्यार्थ प्रतीत होता है वहाँ तो 'काकाचिप्त' गुणीभूत व्यंग्यहोता है। चहाँ काकु उक्ति की विशेषता से व्यंग्यार्थ प्रतीत होता है वहाँ काकु-वैशिष्ट्य होता है।

उदाहरण-

"किती न गोकुल कुल-बधू ? काहि न किहिं सिख दीन ? कीने तजी न कुल-गली हैं मुरली-सुर-जीन ?"२४॥

मुरली की ध्विन सुनकर विवश हो श्रीनन्दनन्दन के समीप जाने को उद्यत किसी गोपी की अपनी उस सखी के प्रतियह उक्ति हैं जो उसे वहाँ न जाने की शिद्धा दे रही थी। इसमें तीन काकु उक्ति हैं—(१) 'किती न गोकुल कुल-वधू'—गोकुल में कितनी कुलाइनाएँ नहीं हैं ! इस काकु उक्ति से यह श्रर्थ खिचकर श्राता है कि प्रायः सभी कुल-वधू ही तो हैं। (२) 'काहि न किहिं सिख दीन'—किसको किसने शिद्धा नहीं दी ! सभी को सब ऐसी शिद्धाएँ देती रहती हैं। (३) 'कौने तजी न कुल: गली'—पर यह बता कि वशी की मनोहर ध्विन को सुनकर किसने कुल की मर्यादा नहीं छोडी ! सभी ने तो छोड दी है। यहाँ इन काकु उक्तियों के श्रागे जो वाक्य लिखे गए हैं, वे काकु उक्ति मात्र के व्यंग्य श्रर्थ हैं, उन्हीं में इन काकु उक्तियों के प्रश्नों का उत्तर तत्काल हो जाता है श्रतः यह काकावित गुणीभूत व्यंग्य का विषय है। किन्तु "तू जो श्रव मुक्ते उपदेश दे रही है, क्या कभी मुरलीमनोहर की मुरली की चेतोहारी ध्विन सुनकर श्रीर मेरे जैसी दशा को प्राप्त होकर तथा उस श्रवसर पर तुक्ते भी ऐसी शिद्धा मिलने पर क्या तू श्रीनन्दकुमार के समीन न पहुंची थीं!

९ 'भिन्नकएठध्वनिर्घीरः काकुरित्यभिर्धायते<sup>1</sup>।

फिर मुक्ते यह भूठा उपदेश क्यो मुना रही है ! सच है; उपदेश दूसरों को ही देने के लिये हुआ करते हैं।" यह व्यंग्यार्थ काकु वैशिष्ट्य द्वारा ही स्चित होता है, और यही व्यंग्यार्थ प्रधान है। यह काकु उक्ति द्वारा आदित नहीं होता—काकु उक्ति तो यहाँ केवल सहायक मात्र है ।

(४) वाक्य-वैशिष्ट्य-जहाँ सारे वाक्य की विशेषता से व्यंग्यार्थ अतीत होता है वहाँ यह मेद माना जाता है।

> मम कपोल तिन अनत तब द्या न कियो कित गौन ? मैं हूँ वही, कपोल वह, पिय ! श्रव वह न चितीन !२४॥

अपने प्रच्छन-कामुक नायक के प्रति यह नायिका की उक्ति है। 'तब ( जब मेरे समीप बैठी हुई उम्हारी प्रेमिका का प्रतिविम्ब मेरी कपोलस्थली पर पढ रहा था ) मेरे कपोलों को छोड़कर उम्हारी दृष्टि अन्यत्र कहीं भी नहीं जाती थी, किन्तु अब (जब कि वह आपकी प्रेमिका यहाँ से चली गई है, और उसका प्रतिविम्ब मेरी कपोलस्थली पर नहीं रहा है ) यद्यपि मैं वहीं हूँ, और मेरे कपोल भी वहीं हैं, पर आपकी दृष्टि वह नहीं—मेरे कपोल पर नहीं आती।' इस सारे वाक्य की विशेषता से यह व्यंग्य स्वित होता है कि 'आपका प्रेम मुक्त पर नहीं, उसी युवती पर है, जो अभी यहाँ वैठी हुई थी'। अतः यह वाक्य-वैशिष्ट्य है।

१ गुणीभूत व्यंग्य का एक मेद 'काकाद्मिस व्यंग्य' है। उसमें भी काकु उक्ति द्वारा व्यंग्यार्थ होता है। मेद यह है कि वहाँ व्यंग्यार्थ प्रधान नहीं, किन्तु गौण होता है। काकाद्मिस मात्र है—काकु उक्ति के साथ तत्कात ही खिंचकर स्वित हो जाता है। जैसा कि उपर की तीनों काकु उक्तियों के द्यारो जिले हुए वाक्यों के व्यंग्यार्थ, वाच्यार्थ के प्रश्न के साथ दी तत्काल प्रतीत हो जाते हैं।

(१) वाचय-वैशिष्ट्य जहाँ उत्कृष्ट विशेषणोवाले वाक्य की विशेषता से व्यंग्यार्थ स्वित होता है वहाँ यह मेद माना जाता है।

घन रभन थंभन पाँतन सों क कंदंबन सों सरसावनी है; अति मंज लतानि के कंजन में अलि-गुंजन सों मनभावनी है। मलयानिल सीतल मंद बहै, हिय काम-उमंग बढावनी है; अवलोकु प्रिये! जमुना-तट कों सहतें यह कैसी लुभावनी है।२६॥

यहाँ श्रेणी वह सघन कदली और कदम्ब वृत्त, लता कुओ मे भ्रमरो का गुझार और मलय-माघत आदि कामोद्दीपक विशेषणोवाले वाक्यार्थ की विशेषता द्वारा रमणोत्सुक नायक की नायिका के प्रति रति-प्रार्थना-रूप व्यंग्यार्थ सूचन होता है।

' (६) अन्य-सन्निधि— जहाँ वक्ता और सम्बोध्य (जिसको कहा जाय) के अतिरिक्त तीसरे पुरुष की समीपता के कारण व्यग्यार्थ सूचित होता है वहाँ यह भेट माना जाता है। ''

> सौंप्यौ सब गृह-काज सुहि श्रहो निरदई सास ! सॉम समय में ज्ञिनक श्रति ! मिलत कबहुं श्रवकास ।२७॥

श्चाने प्रेम-पात्र को सुनाकर अपने समीप बैठी हुई सखी के प्रति यह परकीया नायिका की उक्ति है। यहाँ वक्ता नायिका है श्चौर सम्बोध्य उसकी सखी है, क्योंकि सखी के प्रति ही उसने यह वाक्य कहा है। यहाँ तीसरे व्यक्ति ( श्चपने प्रेम पात्र ) को सूचन किये हुए इस वाक्य में नायिका ने सन्ध्या समय में मिलने को व्यंग्यार्थ में सूचन किया है।

(७) प्रकरण-वैशिष्ट्य-जहाँ विशेष प्रकरण होने के कारण क्यग्यार्थ सूचित होता है वहाँ यह भेद माना जाता है।

स्मुनियत तव पिय चातु है साँक समय सिख चाज ; कात न क्यों उपकरन तू, क्यों बैठी बेकाज ? २८॥ ी यह उपनायक के समीर अभिसार को जाने के लिये उद्यत नायिका के प्रति उसकी अन्तरङ्ग सखी की उक्ति है। यहाँ अभिसार को रोकना व्यंग्याय है। यह व्याय अभिसार को जाने का प्रकरण होने के कारण ही स्चित हो सकता है।

( ८ ) देश-वैशिष्ट्य-स्थान की विशेषता से व्यंग्यार्थ का स्चित होना।

चित्रकूर-गिरि है वही, जहुँ सिय-जञ्जमन-साथ — पास सरित मंदाकिनी बास कियो रघुनाथ ।२३॥

यहाँ श्रीरघुनाथजी के निवास के कारण चित्रकूट के स्थल कीः विशेषता से उसकी परम पावनता व्यंग्यार्थ में सूचित होती है।

"बेलिन सो लपटाय रही हैं तमालन की श्रवली श्रति कारी; कोकिल, केकी, कपोतन के कुल केलि करें जह श्रामद भारी। सोच करी जिन, होहु सुखी, मितिराम' प्रबीन सबैं नर-नारी; मंजुल बंजुल कंजन में घन पुंज सखी ससुरारि तिहारी।"३०॥

श्रनुशयाना नायिका के प्रति सखी को इस उक्ति में जो वंजुल, कुंज श्रादि का होना कहा गया है, उसके द्वारा नायिका को उसकी। समुरार में संकेत-स्थान का सूचन किया गया है।

(६) काल-वैशिष्ट्य-राम्य की विशेषता के कारण व्यंग्यार्थ का स्चित होना।

> गुरु जन परवस पीय ! तुम गमन करत मञ्जूकाल; हतभागिनि हों, का वहीं, सुनि हो सब मो हाल ।३१॥

यहाँ वसन्त काल के कारण यह व्यंग्यार्थ सूचित होता है कि 'वसन्त. का समय घर पर आने का है, न कि विदेश गमन का। आप भले ही जाइए, पर मेरी दशा आप वहीं यह सुनेंगे कि वह जीवित नहीं है।'

(१०) चेष्टा-चेशिष्ट्य-चेष्टा द्वारा व्यंग्यार्थ का स्चित होना ।
"न्हाय पहरि पट उठि कियो वैदी मिल परनाम ;
इग चलाय घर को चली, बिदा किए घनस्याम ।" ३२॥

कोई गोपाङ्गना यमुना-नट पर स्नान कर रही थी। वहाँ श्रीनन्दनन्दन को आए देखकर नेत्रों की चेष्टा से उसने संकेतस्थल पर अपना आना स्चित किया है।

ये सब उदाहरण एक-एक वैशिष्टय के हैं। कहीं वक्तु, बोधव्य ऋादि ऋनेक वैशिष्टय एक ही पद्य में एंकत्रित हो जाते हैं। जैसे—'

यह काल रसाल वसंत ग्रहो ! कुसुमायुध बान चलावतु रो ; फिर धीर-समीर सुगंधित ये तरुनीन श्रधीर बनावतु री । बन मंजुल-वंजुल-कुंज बनी सजनी ये बनी ललचावतु री ; नहिँपास पिया, करिए जु कहा १ श्रव त् ही तो क्यों व बतावतु री ॥३३॥

श्रन्तरङ्ग सखी के प्रति यह किसी नायिका की उक्ति है। वसन्त के कथन से काल-वैशिष्ट्य श्रोर वजुल-कु ज के कथन से देश-वैशिष्ट्य है। नायिका वक्ता है, श्रतः वक्तु-वैशिष्ट्य है। सम्पूर्ण वाक्यार्थ में सखी को प्रचछत्र कामुक के बुलाने के लिये कहा जाना वाक्य-वैशिष्ट्य भी है। इसमें वक्तृ श्रादि वैशिष्ट्य से प्रथक-पृथक व्यंग्यार्थ स्चित होता है।

कही अने क वैशिष्ट्यों के सयोग से भी एक ही व्यग्यार्थ सूचित होता है। जैसे—

> हीं इत सोवतु, सास उत, लिख किन लै दिन माय ; अरे पथिक ! निसि-श्रंघ तू निरियो जिन कहुँ आय ॥३४॥

यह कामुक-पथिक के प्रति स्वयंदूतिका नायिका की उक्ति है। 'मैं -यहाँ सोती हूँ, स्रोर मेरी सास वहाँ। तू दिन मे यह स्थान देख ले। तुमे रतोंध आती है। रात में कहीं हम लोगों के ऊपर आकर निर जाना।' इस उक्ति में वक्ता नायिका और बोधव्य पियक दोनो के वैशिष्ट्य से नायिका द्वारा अपना शयनस्थल स्चनरूप व्यंग्यार्थ है। इसी प्रकार दो से अधिक वैशिष्ट्य के मिलने पर भी व्यञ्जना होती है।

श्रायीं व्यञ्जना का व्यंग्यार्थ किन के इच्छानुसार वाच्य, लच्य श्रोर व्यंग्य तीनो श्रथों मे हो सकता है। श्रतः उपर्युक्त वक्तृ श्रादि वैशिष्ट्यों द्वारा होनेवाली व्यञ्जना तीन प्रकार की होती है— वाच्यसम्भवा, लच्यसम्भवा श्रोर व्यंग्यसम्भवा।

वाच्यसम्भवा व्यञ्जता।

गृह-उपकरन जु स्राज कळु तू न बतावित मातु ; कहुडु कहा करतन्य स्रव चौस चल्यो यह जातु ।३१॥

उपनायक से मिलने को उत्सुक तरुणी का अपनी माता के प्रति
यह वाक्य है—'अरी मा! ग्रह-उपकरण—ई धन, शाक आदि—आज
त् घर मे नहीं बतलाती है, क्या कुछ बाज़ार से लाना है! दिन छिपना
चाहता है।' इस वाच्यार्थ द्वारा वक्ता के वैशिष्ट्य से 'उस तरुणी की
अपने प्रेम-पात्र के समीप जाने की इच्छा' व्यंग्यार्थ है। अतः यहाँ
वाच्यार्थ ही व्यंग्यार्थ का व्यञ्जक है।

#### लच्यसम्भवा व्यञ्जना ।

तन स्वेद कदयो, श्रित स्वास बदयो छिन-ही-छिन आइबे-जाइबे में ; श्रित मो हित त् बहु खिन्न भई, पिय मेरे को एतो मनाइबे में । कञ्च दोस न हों सिर तेरे महीं, श्रब का घनी बात बनाइबे में ; सब तेरे ही जोग कियो सिख, त् श्रुटि राखी न नेह निमाइबे में ।३ ह॥

श्रपने नायक को बुलाने को मेजी हुई, पर उसके साथ रमण करके लौटी हुई दूवी के प्रति अन्यसम्मोग-दुःखिता नायिका की यह उक्ति है। वाच्यार्थ में दूती के कार्य की ग्रशंसा है। पर जिस दूती के अङ्गों में थकावट त्रादि रति-चिह्न देखकर यह जान लेने पर कि यह मेरे प्रिय के साथ रमण करके आई है, उसको नायिका द्वारा प्रशंसात्मक वाक्य कहना असम्भव है। अतः मुख्यार्थ का बाघ है। उक्त वाच्यार्थ (मुख्यार्थ) का लच्यार्थ विपरीत लच्चणा द्वारा यह प्रहण किया जाता है कि 'तूने उचित कार्य नहीं किया। मेरे प्रियतम के साथ रम् ए करके तूने मेरे साथ स्नेह नहीं, किन्तु विश्वासघात किया है'। इस लच्यार्थ द्वारा बोधव्य (दूती) के वैशिष्ट्य से उस दूती का अपराध-प्रकाशन-रूप जो व्यंग्यार्थ प्रतीत होता है वह तो लुक्कणा का प्रयोजन-रूप व्यंग्यार्थ है। इसके सिवा नायिका के इस वाक्य में ऋपने नायक के विषय में जो ऋपराध-सूचन-रूप व्यंग्यार्थ है, वह इस लच्यार्थ द्वारा सूचित होता है। अ्रतः लद्यसम्भवा व्यञ्जना है। वह ध्यान देने योग्य है कि जहाँ लुद्यसम्भवा त्रार्थी व्यक्तना होती है वहाँ लच्चणा-मूला शाब्दी व्यक्तना भी उसके श्रन्तर्गत लगी रहती है। क्योंकि, जो व्यंग्य लच्च्या का प्रयोजन-रूप होता है वह लक्त्या-मूला शाब्दी व्यक्तना का विषय है। दूसरा व्यंग्यार्थ जो लच्यार्थ द्वारा प्रतीत होता है वह लच्यसम्भवा आर्थी व्यञ्जना का विषय है। जैसे दूती के विषय में विश्वासघात सूचक व्यग्य, जो लच्च्या का प्रयोजन-रूप है, लक्ष्णा-मूला शाब्दी व्यञ्जना का विषय है। स्रौर श्रपने नायक के विषय में जो श्रपराध-सूचक व्यंग्यार्थ है, वह लच्य-सम्भवा त्रार्थी व्यञ्जना का विषय है। इसके द्वारा शाब्दी व्यञ्जना श्रौर श्रार्थी व्यञ्जना का विषय विभाजन भी स्पष्टतया सिद्ध हो जाता है।

व्यंग्यसम्भवा व्यञ्जना-

'लखहु बलाका कमल-दल बैठी श्रचल सुहाहि; मरकत-भाजन माहि ज्यों संख-सीप विलसाहि॥३७॥

उपनायक के प्रति किसी युवती की यह उक्ति है—'देखो, कमिलनी के पत्ते पर बैठी हुई बलाका बडी सुन्दर लगती है, जैसे नीलमणि के पात्र में स्थित शह्व की सीए शह्व के आकार की बनी कटोरी। इस वाच्यार्थ में वलाका (जक प्रती की मादा) की निर्भयता स्वक व्यंग्यार्थ है। इस निर्भयता स्वक व्यंग्यार्थ हो। इस निर्भयता स्वक व्यंग्यार्थ द्वारा उस स्थान का एकान्त होना स्वित होने के कारण रित-प्रार्थना स्वक दूसरा व्यंग्यार्थ प्रतीत होता है। अर्थात्, एक व्यंग्यार्थ दूसरे व्यंग्यार्थ का व्यञ्जक है अतः व्यंग्यसम्भवा आर्थी व्यञ्जना है। पहले व्यंग्य को प्रतीत करानेवाली वाच्यसम्भवा और दूसरे व्यंग्य को प्रतीत करानेवाली वाच्यसम्भवा

उक्त तीनों ही प्रकार की व्यक्तनात्रों के पूर्वोक्त 'वक्तृ', 'बोधव्य' स्त्रादि वैशिष्ट्यों से स्त्रनेक मेद होते हैं। उनकी वाच्यसम्मवा-वक्तृ-वैशिष्ट्य-प्रयुक्ता, लक्ष्यसम्भवा-वक्तृ-वैशिष्ट्य-प्रयुक्ता, लक्ष्यसम्भवा-वक्तृ-वैशिष्ट्य-प्रयुक्ता इत्यादि संज्ञा होती हैं। यह व्यक्तना की तालिका में दिखाया जा चुका है।

# शाब्दी श्रीर श्रार्थी व्यञ्जना का विषय-विभाजन

शाब्दी श्रौर श्रार्थी व्यञ्जना के विषय में प्रश्न होता है कि काव्य तो शब्द श्रौर श्रर्थ उमयात्मक है, श्रर्थात् शब्द श्रौर श्रर्थ परस्पर में श्रन्योन्याश्रित हैं, फिर शाब्दी श्रोर श्रार्थी दो मेद क्यों किये गये शिक्य श्रवश्य ही शब्दार्थ उमयात्मक है। व्यञ्जना व्यापार में भी एक के कार्य में दूसरे की सहकारिता श्रवश्य रहती है—शाब्दी व्यञ्जना में श्रर्थ की श्रौर श्रार्थी व्यञ्जना में शब्द की सहायता रहती है। श्रर्थात्, केवल शब्द द्वारा या केवल श्रर्थ द्वारा व्यञ्जना व्यापार नहीं हो सकता। पर जहाँ शब्द की प्रधानता होती है वहाँ शाब्दी श्रौर जहाँ श्रर्थ की प्रधानता होती है वहाँ श्रार्थी व्यञ्जना मानी गई है। शाब्दी में शब्द की प्रधानता श्रौर श्रार्थी व्यञ्जना मानी गई है। शाब्दी में शब्द की प्रधानता श्रौर श्रार्थी वें श्रर्थ की प्रधानता किस प्रकार होती है, इसकी स्पष्टता की जा जुकी है। जिसकी जहाँ प्रधानता होती है, उसको उसी नाम से कहा जाता है—'श्राधान्येन व्यपदेशा भवन्ति'।

श्रिभिधा, लच्च्या श्रीर व्यञ्जना वृत्तियों के सिवा एक वृत्ति 'तात्पर्याख्या' भी होती है। यह सर्वमान्य नहीं है। साहित्याचार्य मम्मट श्रादि ने इसको माना है।

# तात्पर्याख्या वृत्ति

वाक्य के भिन्न-भिन्न पदों के अर्थ का परस्पर अन्वयः बोध करानेवाली शक्ति को तात्पर्याख्या द्वति कहते हैं।

ं इस वृत्ति को समभाने के लिये पद श्रौर वाक्य का विश्लेषण स्रोवश्यक है।

#### पद्

पद उस वर्ण-समूह को कहते हैं जो प्रयोग करने के योग्य, अनिवत अर्थात् िकसी दूसरे पद के अर्थ से असम्बद्ध (न जुटा हुआ), एक, श्रौर अर्थबोधक होता है। जैसे, 'घट' यह दो वर्णों का समूह 'पद' है। व्याकरणादि से शुद्ध होने के कारण इसका प्रयोग हो सकता है। यह िकसी दूसरे पद के अर्थ से समबद्ध भी नहीं है, एक है, तथा घट अर्थ का बोधक भी है। 'पद' के। अनिवत इसिलये कहा गया है कि यह वाक्य की तरह दूसरे पद के अर्थ से जुड़ा हुआ नहीं होता। 'एक' इसिलये कहा गया है कि 'पद' आकान्ता-रिहत होता है—वाक्य की तरह दूसरे पदों की आकान्तावाला नहीं होता। अर्थ-बोधक कहने का तात्पर्य यह है कि जिसका अर्थ हो सके वही 'पद' कहा जाता है। क, च, ट, प, इत्यादि निर्थक वर्ण प्रयोग के योग्य होने पर भी पद नहीं कहा जा सकता। यदि सार्थक हो तो एक वर्ण भे। पद कहा जा सकता है।

१ एक पद के अर्थ का दूसरे पद के अर्थ के साथ सम्बन्ध ।

#### वाक्य

वाक्य उस पद-समूह को कहते हैं जो योग्यता, श्राकांचा श्रीर सिन्निषि से युक्त होता है।

योग्यता—एक पद के अर्थ का अन्य पदों के अर्थों के साथ सम्बन्ध करने में कोई बाधा उपस्थित नहीं होना 'योग्यता' है। जैसे, 'पानीः से सींचता है'। इस वाक्य में योग्यता है,। 'अप्रिम से सींचता है' इसमें योग्यता नहीं है, क्योंकि अप्रिम जलाने का साधन है, न कि सींचने का। अप्रतः अप्रिम का 'सींचने' पद के अर्थ के साथ विपरीत सम्बन्ध होने के कारण बाधा उपस्थित होती है। जहाँ ऐसी 'बाधा' न हो, वह 'योग्यता' है।

आकांद्या—किसी ज्ञान की समाप्ति (पूचि) का न होना, अर्थात् वाक्यार्थ को पूरा करने के लिये किसी दूसरे पद की अपेद्या—जिज्ञासा— का रहना 'आकाद्या' है। जैसे, 'देवदत्त घर को' इतना कहने पर 'जा रहा है' किया अपेद्यित है। क्योंकि, 'जा रहा है' के विना वाक्यार्थ के ज्ञान की पूर्णता नहीं होती है। अतः, गाय, घोड़ा, पुरुष इत्यादि निराकाद्य (एक पद दूसरे पद से सम्बन्ध न रखनेवाला) पद समूह वाक्य नहीं कहा जा सकता, क्योंकि वे निराकाद्य स्वतंत्र पद है। पद निराकाद्य होता है, वाक्य नहीं।

सित्रिधि—एक पद का उचारण करने के बाद दूसरे पद के उचारण में विलम्ब न होना ( अर्थात् , जिस पद के अर्थ की जिस अन्य पद के सम्बन्ध की अपेनां हो, उसके बीच में व्यवधान का न होना ) 'सित्रिधि' है। व्यवधान दो प्रकार का होता है। काल द्वारा और अनुप्युक्त शब्द द्वारा। एक पद के कहनें के बाद दूसरे पद के कहे जाने में अधिक समय होना काल द्वारा व्यवधान है। जैसे, 'रामगोपाल'

यह तो श्रव कहा जाय श्रौर 'जा रहा है' यह घंटे-दो घंटे बाद या दूसरे दिन कहा जाय, तो विलम्ब हो जानें से किसी को 'रामगोपाल' श्रौर 'जा रहा है' इन पदार्थों का सम्बन्ध मालूम नहीं होगा। यह हुश्रा काल द्वारा व्यवधान। श्रिनुपयुक्त पद द्वारा व्यवधान तब होता है, जब प्रकरणोप-योगी पदों के बीच में प्रयोग के श्रयोग्य पद श्रा जाता है। जैसे, 'पर्वत मोजन किया अचा है देवदत्त ने'। इसमें दो वाक्य हैं— 'पर्वत अचा है' के साथ है, पर बीच में 'भोजन किया' । पर्वत का सम्बन्ध 'अचा है' के साथ है, पर बीच में 'भोजन किया' यह 'पद श्रानुपयुक्त श्रा पड़ा है। 'देवदत्त ने' के पहले 'अचा है' पद श्रानुपयुक्त श्रा पड़ा है। इस व्यवधान के कारण सिक्षि के नष्ट हो जाने से इन पदों का सम्बन्ध ज्ञात नहीं हो सकता है। इसलिये वाक्य वहीं कहा जा सकता है, जिसके पदों के बीच में व्यवधान न हो।

निष्कर्ष यह कि 'वाक्य' में योग्यता, आकाक् आरे सिक्षि का होना आनश्यक है। वाक्य अनेक पदों से युक्त होता है। वाक्य में जो पृथक्-पृथक्-स्वतंत्र पद होते हैं, उनके पृथक्-पृथक् अर्थ का बीध कराना, अर्थात् सम्बन्ध-रहित पदो का अर्थ बतलाना, अभिधा का कार्य है। उन बिखरे हुए पदों के अर्थों को परस्पर—एक को दूसरे के साथ—जोडकर जो वाक्य बनता है उस वाक्य के अर्थ का जो शिक्त बोध कराती है उसे तात्पर्याख्या हित कहते हैं। इस हित्त का प्रतिपाद्य अर्थ तात्पर्यार्थ कहा जाता है। इस-हित्तका बोधक वाक्य होता है।

इस वृत्ति का स्थान अभिघा के बाद दूसरा है। किन्तु, जहाँ अभिधा के वाच्यार्थ के तात्पर्य का बाघ होने पर लच्च्या की जाती है, वहाँ अभिधा के बाद लच्च्या और लच्च्या के बाद तात्पर्याक्या वृत्ति आती है।

# चतुर्थ स्तवक

प्रथम पुष्प

---4137EF11---

## ध्वनि

वाच्यार्थ से अधिक चमत्कारक व्यंग्यार्थ को घ्वनि कहते हैं।

श्रर्थीत् जहाँ वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ में श्रिषक चमत्कार होता है वहाँ ध्विन होती है। ध्विन में व्यंग्यार्थ प्रधान होता है। प्रधान का श्रर्थ है आधिक चमत्कारक होना। चमत्कार के उत्कर्ष पर ही वाच्य श्रीर व्यंग्य की प्रधानता निर्मर है—जहाँ वाच्यार्थ में श्रिषक चमत्कार होता है वहाँ वाच्यार्थ की प्रधानता, श्रीर जहाँ व्यंग्यार्थ में श्रिषक चमत्कार होता है वहाँ व्यंग्यार्थ की प्रधानता समसी जाती है ।

वाच्यार्थं का शब्द द्वारा कथन किया जाता है । व्यंग्यार्थं का शब्द द्वारा कथन नहीं किया जा सकता—व्यंग्यार्थं की तो ध्विन ही निकलती है। जैसे, घडावल ( कालर ) पर चोट लगाने पर पहले ट्यार होता है, फिर उसमें से मीठी-मीठी कड़ार व्यनि—निकलती है। इसी प्रकार वाच्यार्थं को ट्यार ब्रोर व्यंग्यार्थं को कड़ार समकता चाहिए।

ध्वनि के मेद नीचे की तालिका के अनुसार होते हैं—

९ 'चारुत्वोत्कर्षनिबन्धना हि वास्यव्यंग्ययोः प्राधान्यवित्रचा'।

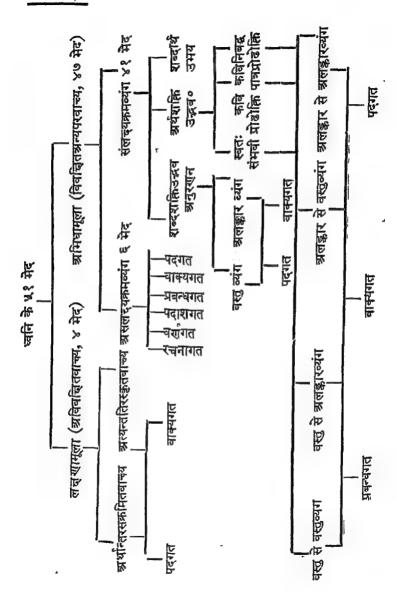

इस तालिका के अनुसार ध्वनि के मुख्य दो भेद हैं—(१) लच्च्या-मूला और (२) अभिधा-मूला।

# लज्ञणा-मूला ध्वनि लज्ञणा-मूला ध्वनि को श्रविविचतवाच्य ध्वनि कहते हैं।

श्रविविद्यातवाच्य का श्रर्थ है—वाच्यार्थ की विविद्या का नहीं रहना है श्रयीत् इस ध्विन में वाच्यार्थ का वाध रहने के कारण वह (वाच्यार्थ) उपयोग में नहीं लाया जा सकता—ग्रहण नहीं किया जा सकता लच्चणा प्रकरण में यह स्पष्ट किया जा चुका है। श्रतः इस ध्विन के मूल में लच्चणा रहती है, श्रीर इसी से इसे लच्चणा-मूला कहते हैं। इसमें प्रयोजनवती गूढ़-व्यंग्या लच्चणा रहती है, न कि रुद्धि लच्चणा। क्योंकि रुद्धि लच्चणा में व्यंग्यार्थ (प्रयोजन) होता ही नहीं, श्रीर ध्विन तो व्यंग्यार्थ रूप ही है। ध्विन में व्यंग्यार्थ की प्रधानता रहने के कारण श्रगूढ़-व्यंग्य भी ध्विन का विषय नहीं, किन्तु वह (श्रगूढ़ व्यंग्य) गुणीभूत व्यंग्य के श्रन्तर्गत है।

लज्ञ्णा के मुख्य दो भेदों ( उपादान-लज्ञ्णा ग्रौर लज्ञ्ण-लज्ज्णा ) के अनुसार लज्ञ्णा-मूला ध्वनि के भी दो भेद होते हैं—

(१) 'त्र्यर्थान्तरसक्रमितवाच्य ध्वनि' श्रौर (२) श्रत्यन्तति-रस्कृतवाच्य ध्वनि ।

# त्रर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि

जहाँ वाच्यार्थ अर्थान्तर में संक्रमण करता है—बदल जाता है—वहाँ अर्थान्तरसंक्रमितवाच्य ध्वनि होती है।

१ 'बाध' का स्पष्टीकृरण लच्चा प्रकृरण पृष्ठ १७ में देखिये।

इस ध्विन के मूल में उपार्दीन लच्चणा रहती है। उपादान लच्चणा में जिस प्रकार वाच्यार्थ का बाघ होने पर वह लच्यार्थ में बदल जाता है, उसी प्रकार इस ध्विन में वाच्यार्थ बाधित अर्थात् अनुपयुक्त (उपयोग में लाने के अप्रोग्य) होने से अर्थान्तर संक्रमित हो जाता है, अर्थात् दूसरे अर्थ में बदल जाता है। इसी कारण इसकी अर्थान्तरसंक्रमितज्ञाच्य ध्विन कहते हैं। वाच्यार्थ दो प्रकार से अनुपयुक्त हो सकता है—पुनरुक्ति से, या जब वह किसी विशेष अर्थ को न बतलाता हो, अर्थात् वाच्यार्थ दारा वक्ता के कहने का तात्पर्य न निकलता हो। यह ध्विन पदगत (एक ही पद में) और वाक्यार (कई पदो के बने हुए वाक्य में) होती है।

पुनरुक्ति से वाच्यार्थ के श्रनुपयोगी होने का उदाहरण— कदली कदली ही तथा करभ हु करभ लखाय , मृगनैनी के उरुन की समता कित्हु न पाय ।३८॥

उक् मं को केले के वृक्त के स्तम्म की अथवा करम की उपमा दी जाती है। यहाँ कहा गया है—'कदली कदली ही हैं' अर्थात् केला केला ही है, श्रीर करम करम ही। मृगनयनी के उक् म्रो (जधात्र्रो) का साहश्य तीनो लोक मे कहीं मी नहीं मिलता। दुवारा कहे हुए 'कदली' स्रौर 'करम' शब्दों का वाच्यार्थ कदली श्रीर करम ही है। यदि इसी वाच्यार्थ को प्रहण किया जाय तो पुनक्ति दोष हो जाता है—एकार्थक शब्दों का दो बार कहा जाना व्यर्थ है। श्रतः यहाँ वाच्यार्थ का बाध है—श्रुनुपयोगी होने के कारण यह प्रहण नहीं किया जा सकता। इसलिये दुवारा कहे हुए कदली श्रीर करम का जो वाच्यार्थ है वह,—'कदली कदली ही है, श्रर्थात् जड है; श्रीर करम करम ही है, श्रर्थात् हथेली के एक तरफ

९ हाथ की छोटी उँगली से पहुँचे तक हथेली के बाहरी भाग का नाम करभ है---'मिखिबन्धादाकनिष्ठ' करस्य करभोवहिः'।

का भाग-मात्र हैं — इस दूसरे अर्थ में ( जो वास्यार्थ का ही विशेष रूप है ) परिश्त हो जाता है, यही अर्थान्तर में सक्रमण है। यह अर्थान्तर वही व्यंग्यार्थ है, जिसको उपादान लच्च्छा में प्रयोजन कहते हैं। किसी के गुण या अवगुण को स्चन करने के लिये ही एक शब्द को प्रायः दो बार कहा जाता है। जैसे, 'कौआ कौआ ही है; अर्थ कोकिल कोकिल ही'। इस वाक्य में भी दूसरी बार कहे हुए कौआ और कोकिल का वास्थार्थ प्रहण नहीं किया जाता, किन्तु दूसरी बार कहे हुए कौआ का 'कर्णकटु शब्द करनेवाला' और कोकिल का 'मधुर व्विन करनेवाली' लच्चार्थ प्रहण किया जाता है। यह लच्यार्थ, वास्थार्य का विशेष रूप है—वास्थार्थ से सर्वथा भिन्न नहीं। उपादान लच्च्छा के प्रकरण में इस विषय का विवेचन किया जा सुका है।

इस विवेचन से स्पष्ट है कि 'व्यंग्यार्थ' शब्द द्वारा कहा नहीं जा सकता, उसकी वाच्यार्थ से ध्वनि ही निकलती है। बैसे, 'कदली कदली' स्नादि के वाच्यार्थ में दूसरे स्नर्थ की ध्वनि निकलती है। इसी प्रकार व्यंग्यार्थ की सर्वत्र ध्वनि ही निकलती है।

> तव ही गुन सोमा तहैं, जब सहृदय सु सराहिँ; कमल कमज हैं तबहि, जब रिव-कर सों विकसाहिँ।३३॥

यहाँ दूसरी बार प्रयुक्त कमल शब्द का यदि 'कमल' अर्थ ग्रहण किया जाय तो पुनकित दोष आ जाता है। अतः यह वाच्यार्थ अनुपयोगी है। दूसरी बार के 'कमल' शब्द का वाच्यार्थ 'सौरम और सौन्दर्य-युक्त विकिसित कमल' इस अर्थान्तर में संक्रमण करता है।

दूसरे प्रकार के ऋनुपयोगी वाच्यार्थ का उदाहरण— स्याम घटा घन घोर भन्नें उसडें यह जोरन सीं चहुँ फ्रोरन, सीतन घीर समीर चलै भन्नें होहु घनी चुनि चातक मोरन; राम हीं, मेरो कठोर हियो हीं, सहींगो सबें दुख ऐसे करीरन, हा!हा! विदेह-सुता की दसा अब ह्वै है कहा इनके सकसोरन।४०॥

वर्षाकालिक उद्दीपक सामग्रियों को देखकर जानकीजी के वियोग में श्रीरघुनाथजी की यह उक्ति है। इसमें 'राम हों' इस पद के मुख्यार्थ का यहां कुछ उपयोग नहीं हो सकता है। क्योंकि, इस वाक्य के वक्ता जब स्वयं श्रीराम ही हैं, तब 'राम हों' कहने की क्या श्रावश्यकता थी। केवल 'हौ सहोगों' कहनेमात्र ही से वाक्य पूरा हो जाता है। श्रतः 'राम हों' का वाच्यार्थ वाधित है। इसलिये 'राम हों' पद राज्यश्रष्ट, वनवासी, जया-चलकल धारण करनेवाला श्रोर प्राणिप्रया जानकी के हरण श्रादि के श्रसह्य दुःखां को सहन करनेवाला क्रूर-हृद्य 'मैं राम हूँ', इस श्रर्थान्तर (व्यग्यार्थ) में सक्रमण करता है।

संदर श्वेत पटंबर को किस कै ऋट सौित पै बॉधि सँवारिए, भाज में बाल-मयंक-िकरीट हु पन्नग के गन साज सुधारिए; पापी हजारन तारन की-सी सधारन बात न बाहि तिहारिए, मोहि उधारन को है समी यह, भागीरथी! जिय क्यो न विचारिए।४१

यह भगवती गङ्गा के प्रति पिएडतराज की प्रार्थना है। 'मोहि उधा-रन को है समो यह', इस वाक्य के प्रकरणगत ऋर्य में 'यह' शब्द का वाच्यार्थ ऋनुत्रयोगी है। क्योंकि, 'मोहि उधारन को है समों' यह है ही, फिर 'यह' पद के वाच्यार्थ की कोई ऋावश्यकता नहीं रहती है। 'यह' शब्द का वाच्यार्थ 'मैं निरन्तर पान करनेवाला हूँ, ऐसे घोर पातकी के उद्घार करने का 'यह' समय है, इस ऋर्थान्तर में सक्रमण करता है। इसमें व्यग्य यह है कि 'मेरे पाप ऋनिर्वाच्य हैं, कहे नहीं जा सकते; ऐसे घोर पापी का उद्घार करना है'। यहाँ पुनकिक्त नहीं, किन्तु जब तंक 'यह' शब्द का लच्यार्थ ग्रहण नहीं किया जाता, वाच्यार्थ ऋनुपयोगी रहता है। इन दोनो उदाहरणों मे पदगत ध्वनि है। पहले उदाहरण में 'राम हैं।' में श्रीर इस उदाहरण में 'यह' पद में।

# अत्यन्ततिरस्कृतवाच्य ध्वनि

# जहाँ वाऱ्यार्थ का सर्वथा तिरस्कार होता है, वहाँ अत्यन्तितरस्कृतवाच्य ध्वनि होती है।

इसमे वाच्यार्थ का अल्यन्त तिरस्कार किया जाता है। अर्थात् वाच्य अर्थ को सर्वथा छोड दिया जाता है। इसी से इसे अल्यन्त तिरस्कृतवाच्य व्यनि कहते हैं। इस व्यनि मे प्रयोजनवती लच्च्य-लच्च्या रहती है। यह भी पदगत और वाक्यगत दोनो प्रकार की होती है। वाक्य-गत का उदाहरण—

### सुबरन पूजन की धरा जोरत हैं नर तीन---सूर और विद्या-नियुन सेवा में जु प्रेचीन ।४२॥

इसका वाच्यार्थ युवर्ण के फूलों की पृथ्वी को इकट्ठा करना है। न तो युवर्ण के फूलों की कहीं पृथिवी ही होती है, श्रौर न पृथिवी इकट्ठी ही की जा सकती है। श्रतः वाच्यार्थ का वाघ होने के कारण वाच्यार्थ को सबधा छोड देना चाहिये। श्रौर लच्चणा से 'श्रूर श्राद् तीनो प्रकार के पुरुष श्रपने वल, श्रम्यास श्रोर क्रिया-कोशल से श्रवुल समृद्धि को प्राप्त करते हैं' यह लच्यार्थ ग्रहण कर लेना चाहिये। यहाँ श्रूर-वीरो की, विद्वानों की तथा सेवा मे प्रवीण सेवकों की प्रशंसा व्यंग्य से ध्वनित होती है। यह ध्वनि श्रनेक पदों के समृहरूर सारे वाक्य से निकलती है, श्रतः चाक्यगत ध्वनि है। पदगत का उदाहरस्— लिंग मुख के निःस्वास श्रम्य भवे श्रादर्सं उपीं, लखत न चंद्र-प्रकास छादित परिघ तुषार सीं ।४३॥

यह हैमन्त ऋषुं का वर्णन है। वाच्यार्थ तो यह है कि मुख के निःश्वास से अन्धे (मलीन हुए) दर्पण के समान तुषारावृत—कुहरें से धिरा हुआं चन्द्रमा प्रकाशित नहीं हो रहा है। अन्धा तो वही कहा जा सकता है, जिसके पहले नेक रहे हो या ज़िसमे नेकों की योग्यता हो। दर्पण के न तो कभी नेक थे, और न उसमें नेकों की योग्यता ही है। उसे अन्धा कैसे कह सकते हैं अतः यहाँ 'अन्ध' शब्द के मुख्य अर्थ का बाध होने के कारण सर्वथा छोड़ देना चाहिये, और इसका लच्यार्थ 'प्रकाश-हीन' ग्रहण कर लेना चाहिये। वहाँ प्रयोजनवती लच्चण-लच्चण है। 'अन्ध' पद मे ध्वनि है, अतः पदगत ध्वनि है।

इस ध्वनि का विपरीत लच्चगा के रूप में भी उदाहरण हो सकता है। जैसे---

> कहि न सकी तव सुजनता ? श्रति कीन्ही उपकार ? सखे ! करत यों रहु सुखी जीयहु बरस हजार । ४४॥

यह श्रपकार करनेवाले के प्रति उसके कायों से दुखित किसी पुरुष की उिक है। वाच्यार्थ में उसकी प्रशंसा है। किन्तु श्रपकारी के प्रति प्रशंसात्मक वचन नहीं कहे जा सकते, श्रतः वाच्यार्थ का बाध है। इस वाच्यार्थ को सर्वथा छोडकर विपरीत लक्त्गण से उपकार का 'श्रपकार', सुजनता का 'दुर्जनता' श्रौर सखे का 'शत्रु' लच्यार्थ ग्रहण किया जाता है। इसमें श्रत्यन्त श्रपकार करना व्यंग्यार्थ है।

१ दर्पण ।

"हमको तुम एक, श्रनेक तुग्हैं, उनही के विवेक बनाय वहाँ, इत चाह तिहारी बिहारी, उते सरसाय के नेह सटा निवहीं; श्रव कीवो 'सुवारक' सोई करी श्रनुराग-स्तता जिन बोय दहीं, धनस्याम! सुखी रही श्रानंद सों, तुम नीकै रही, उनहीं के रही।"

श्रन्यासक्तं नायक के प्रति 'नायिका के वाक्य हैं। वास्यार्थ में तो 'मुखी रही', 'उनहीं के रही' कहा गया है, किन्तु लग्गर नायक के प्रति नायिका द्वारा ऐसा कथन श्रम्भन है। श्रतः वाच्यार्थ का वाघ है। इस वाच्यार्थ के विपरीत 'उसके पास न रहीं' इत्यादि लच्चार्थ सममना चाहिये।

वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ विपरीत होने पर भी ऋत्यन्ततिरस्कृतवाच्या ध्वनि कहीं नहीं भो होती है। जैसे—

> इत न स्वान वह श्राज, श्रहो भगत ! निघरक विचर ; हत्यो ताहि सृगराज, जो या सरिता-तट रहतु 18%॥

किसी कुलटा स्त्री के सक्केत कुछ के समीप कोई मक्त पुरुष पुष्प लेके के लिये आने जाने लगा था। कुलटा अपने कुत्ते को उसके पीछे लगा दिया करती थी, जिससे वह तंग आकर वहाँ आना छोड़ दे, और उसके एकान्त स्थल में विस्न न हो। इस पर मी वह आता रहा तो एक दिन उस कुलटा ने कहा—"मक्तजी, अब आप यहाँ निःशङ्क आया करे, क्योंकि जो कुत्ता तुम्हें तंग किया करता था, उसे इसी वन के निवासी सिंह ने मार डाला है"। 'निधरक विचर' के कथन से वाच्यार्थ में उसे आने के लिये कहा गया है, किन्तु कुत्ते से डरनेवाले उस पुरुष को उस कुलटा के कहने का आभागाय यह है कि 'जो कुत्ता तुम्हें तंग किया करता था वह तो मारा गया, पर जिसने उसे मारा है वह सिंह इस नदी-तट के वन में हो रहता है, कमी उसकी अपेट में आ गए, तो मारे

जाञ्रोगे'। निष्कर्ष यह है कि वाच्यार्थ में तो श्राने को कहा गया है, पर व्यंग्यार्थ में श्राने का निषेध है। श्रर्थात् वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ विपरीत है। यहाँ न तो विपरीतलज्ञणा ही है श्रीर न यह लज्ञणा-मूला श्रत्यन्त-तिरस्कृतनाच्यथ्विन ही। विगरीत लज्ञणा तो वहीं हो सकती है जहाँ वाच्यार्थ के श्रन्वय का या वक्ता के तात्पर्य का बाध होने के कारण वाक्य कहने के साथ ही वाच्यार्थ विपरीत श्रर्थ में श्रर्थात् लच्यार्थ में बदल जाता है। जैसे, उपरोक्त 'हमको तुम एक ''''' इत्यादि उदाहरणो से स्मष्ट है। यहाँ मुख्यार्थ का बाध नहीं है, क्योंकि वाच्यार्थ श्रयसम्मव नहीं है। यहाँ तो प्रकरणादि का विचार करने पर वाच्यार्थ विपरीत श्रर्थ में परिणत होता है। श्रतः ऐसे स्थलों में लज्ज्ञणा-मूला ध्विन नहीं होती, किन्तु श्रिमधा-मूला ध्विन हुग्रा करती है।

# श्रमिघा-मूला ध्वनि

श्रभिधा-मूला श्वानि को 'विवित्तत्र्यम्यप्रवाच्य' ध्वनि कहते हैं।

इसमे वाच्यार्थ की विवक्ता रहती है। स्रर्थात् वाच्यार्थ भी वाञ्छनीय रहता है, पर वह स्रन्यपरक स्रर्थात् व्यंग्यनिष्ठ होता है। इसीलिये यह विवित्ततस्रन्यपरवाच्य ध्विन कही जाती है।

इस ध्विन में वाच्यार्थ का बोध होने के बाद क्रमशः व्यग्यार्थ की ध्विन निकलती है। जैसे, दीपक श्रपने स्वरूप को प्रकाशित करता हुश्रा श्रम्य वस्तुत्रों को भी प्रकाशित करता है। इसमें वाच्यार्थ श्रीर व्यंग्यार्थ का क्रम कहीं तो स्पष्ट प्रतीत होता है श्रोर कहीं स्पष्ट प्रतीत नहीं होता। इसलिये इसके मुख्य दो भेद हैं—(१) श्रमलच्यक्रमव्यंग्य, श्रीर (२) संलच्यक्रम व्यग्य। ये दोनी भेद लच्चणा-मूला ध्विन के इसलिये

नहीं हो सकते हैं कि उसमें वाच्यार्थ की विवक्ता नहीं रहती—वाच्यार्थ उपयोग के योग्य ही नहीं रहता, अतः वाच्य अर्थ के साथ व्यंग्यार्थ का कम लिक्ति या अलिक्ति होने का वहाँ प्रश्न ही नहीं है ।

## असंलच्यक्रमञ्यंग्य ध्वनि

# जहाँ वाच्यार्थ श्रीर च्यंग्यार्थ का पौर्वापर्य क्रम श्रमंत्रच्य हो वहाँ श्रमंत्रच्यक्रमच्यंग्य ध्वनि होती है।

त्रार्थात् जहां वाच्यार्थ श्रोर व्यंग्यार्थ मे पौर्वापर्य—पहले-नीछे काक्रम संलद्य होता है—भले प्रकार प्रतीत होता है, श्रार्थात् वाच्यार्थ का बोध हो जाने के बाद क्रमशः व्यंग्यार्थ की ध्विन निकलती है, वहाँ सलद्यक्रमव्यंग्य होता है। श्रासंलद्यक्रमव्यंग्य मे वाच्यार्थ श्रोर व्यग्यार्थ मे पहले-नीछे का क्रम प्रतीत नहीं होता है। इस ध्विन मे रस, माव, रसामास श्रोर मावामास श्रादि व्यंग्यार्थ होते हैं। ये रस मावादि जो व्यंग्यार्थ होते हैं। वे रस मावादि जो व्यंग्यार्थ होते हैं। वे स्त मावादि जो व्यंग्यार्थ होते हैं। के द्वारा ध्विनत होते हैं। विमावादि श्रोर रस-मावादि का पौर्वापर्य क्रम मले प्रकार प्रतीत नहीं हो सकता है। यद्यि विमाव, श्रमुभाव श्रादि कारणों के वाच्यार्थ का बोध होने के बाद ही रस-मावादि की प्रतीति होती है। श्रतः कारण-कार्य कर पौर्वापर्य-क्रम तो श्रसलच्यक्रमव्यंग्य ध्विन मे भी रहता है, किन्तु श्रह कारालिक होने के कारण 'शतरात्र-पत्रमेटन' न्याय के श्रमुसार वह

१ भनी प्रकार से प्रतीत न हो।

<sup>,</sup> र शतपत्र-पत्रभेदन न्याय यह है कि जब शतपत्र (कमल ) के सैंकड़ों पत्तों को एक के ऊपर एक रखकर उनमें सुईं की नोक से छेद किया जाता है, तब यद्यपि उन पत्तो का छेदन एक के बाद दूसरे का कमशः ही होता है, पर वह कार्य इतना शोघ्र होता है, जिससे सब पत्तों

(क्रम,) लच्य मे नहीं आ सकता। इसीलिये इसे 'असंलच्यकमव्यंग्य', कहा जाता है। यदि इसमे क्रम का सर्वथा अमाव होता तो इसे अकम-व्यंग्य कहा जाता। 'सम्' उपसर्ग के प्रयोग का यहाँ यही तात्पर्य है कि. क्रम मले प्रकार नही जाना जाता है।

"हरि-सुत न्थ्रीन हर-श्रीन हरि उदे हैं कर,
घरी-घरी घोर धनु-घंट घननाटे तें;'
- भूरि रव भूरि भट-भीर भार भूमि-भार,
भूघर भरंगे भिंदिपाल भननाटे तें।
खप्पर खनक हूँ न खेटक के खप्पर हाँ,
खेटकी खिसकि जैहै खरग खननाटे तें;
भूति जैहें जानघर जान को चलान, बान—
बानघर मेरे पान वान सननाटे तें।" ४६॥

ये कर्या के वाक्य है। श्रीकृष्ण श्रीर श्रर्जुन श्रालम्बन हैं। उनके द्वारा भीष्मादि के पतन का स्मरण उद्दीपन है। कर्या के ये वाक्य श्रतुभाव है। हर्ष, गर्व, श्रीत्सुक्यादि व्यभिचारी भाव १० हैं। इनके द्वारा

में सुई एक ही साथ छेर करती हुई-सी मालूम होती है—यह प्रतीत नहीं होता कि उनमें से कौन पहले और कौन पीछे विध गया है; अतः वह अल्पकालिक कम जाना नहीं जा सकता। १ इन्द्र का सुत अर्जु न। २ रथ के घोड़ों के कानों पर। ३ श्रीकृष्ण । ४ ढालों को धारण करनेवाले । ४ तलवार । ६ रथ को धारण करनेवाले सारथी—श्रीकृष्ण। ७ रथ। म बाणों को धारण करनेवाला अर्थात् अर्जु न। १ हाथ। १० श्रालम्बन, उद्दीपन, अनुभाव और व्यक्तिवारियों, का स्पन्दीकाण श्रागे किया जायगा।

यहाँ वीररस की व्यञ्जना है । यद्यपि यहाँ वीररस, जो व्यंग्यार्थ है, श्रालम्बन विभावादि के ज्ञान के वाद ही ध्वनित होता है, श्रर्थात् विभा-वादि का श्रीर रस का पौर्वापर्य कम है, किन्तु रस के श्रानन्दानुभव की श्रपेद्या वह श्रत्यकालिक कम प्रतीत नहीं होता है।

श्रसंतत्त्वकम व्यंग्य श्राठ प्रकार का होता है—(१) रस, (२) भाव, (३) रसामास, (४) भावामास, (५) भावशान्ति, (६) भावोदय, (७) भावसन्धि श्रौर (८) भावशवलता। श्रव इनकी \*कमशः स्पष्टता की जाती है—

### रस

काव्य मे रस ही दुर्ज य श्रीर सर्वोपिर चमरकारक श्रास्वादनीय पदार्थ है। रस के स्वरूप का ज्ञान श्रीर इसका श्रास्वादन ही काव्य के श्रध्ययन का सर्वोपिर फल है। रसकी निष्पत्ति विभाव, श्रनुभाव श्रीर व्यभिचारी—भावों के संयोग से होती है?।

लोक न्यवहार में रित आदि चित्तवृत्तियों के या मनोविकारों के जो कारण, कार्य और सहकारी कारण कहे जाते हैं, वे नाटक और काव्य में रित आदि स्थायी मावों के कारण, कार्य और सहकारी कारण न कहे जाकर कमशः विभाव, अनुभाव और व्यमिचारी भाव कहे जाते हैं, और

१ ''विभावानुभावन्यमिचारिसंयोगाद्रसनिष्पत्तिः ।"

<sup>---</sup>भरत-नाट्यशास्त्र, श्र० ६

उन विभावादिकों द्वारा स्थायी भाव व्यक्त होकर 'रस' कहा जाता है । स्थायीभाव क्या है, इसका विस्तृत विवेचन आगे किया जायगा। रस के स्वरूप-ज्ञान के लिये प्रथम विभावादिकों का स्वरूप समक्त लेना आवश्यक है।

## (१) विभाव

'विभाव', 'कारण', 'निमित्त' श्रीर 'हेतु' ये पर्याय शब्द हैं—एक ही श्रर्थ के बोधक हैं? । 'रित' श्रादि जो एक विशेष प्रकार के मनोविकार हैं, श्रीर जो काव्य-नाटकों में स्थायी मान कहे जाते हैं, उन रित श्रादि स्थायी मानों के उत्पन्न होने के जो कारण होते हैं, उन्हें 'विभाव' कहते हैं। इनको विभाव इसिलये कहते हैं कि इनके द्वारा स्थायी श्रीर व्यभिन्वारी मानो के श्राश्रित वाणी श्रीर श्रद्धाभिनयादि श्रनेक श्रर्थों का विभाव न होता है, श्रर्थात् विशेषतया ज्ञान होता है ।

निष्कर्ष यह है कि रित श्रादि स्थायी एवं व्यभिचारी भाव सामा-जिको के हृदय में वासना-रूप में श्रात्यन्त सुद्दमता से स्थित रहते हैं। उन

<sup>&</sup>quot;कारणान्यथ कार्याणि सहकारिणि यानि चः रत्यादेः स्थायिनो लोके तानि चेन्नाट्यकाव्ययोः । विभावस्रनुभावास्तत् कथ्यन्ते व्यभिचारिणः; व्यक्तः स तैर्विभावाष्टौः स्थायी भावो रसस्यतः ।"

<sup>---</sup>काव्यप्रकाश ४।३७-३८

२ 'विभावः कार्यं निमित्तं हेतुरिति पर्यायाः'—भात-नाट्यशास्त्र, गायकवाड्-संस्करण, पृष्ठ ३४७ ।

३ 'बहवोऽर्था विभाग्यन्ते वागङ्गाभिनयाश्रयाः; श्रनेन यस्मात्तेनायं विभाव इति कथ्यते।"

<sup>—</sup>नाट्यशास्त्र, ७।६

भावों को ये विभावन करते हैं—ग्रास्वाद के योग्य वनाते हैं, ग्रतः रसः के उत्पादक (कारण ) होने से इनको विभाव कहते हैं।

विभाव दो प्रकार के होते हैं—(१) त्र्यालम्बन विभाव ऋौरः (२) उद्दीपन विभाव।

#### त्र्यालम्बन विभाव।

जिसका त्रालम्बन करके स्थायी माव (रित त्रादि मनोविकार)। उत्पन्न होते हैं, वे त्रालम्बन विभाव हैं। जैसे, शृङ्कार-स में रित स्थायी। माव के नायक-नायिका त्रालम्बन होते हैं। त्रालम्बन विभाव प्रत्येक रस के भिन्न-भिन्न होते हैं।

#### उद्दीपन विभाव।

रित श्रादि मनोविकारों को जो श्रातिशय उद्दीपन करते हैं—वढ़ाते हैं—वे उद्दीपन विभाव कहे जाते हैं। जैसे,श्र्ङक्कार-स में सुन्दर वेष-भूषणादि की रचना, पुष्प-वाटिका, एकान्त स्थान, सुन्दर केलि-कुञ्ज, कोकिलादि का मधुर श्रालाप, चन्द्रोदय, श्रार शीतल घीर समीर, श्रादि रित के बढ़ानेवाले होने से उद्दीपन विभाव कहे जाते हैं। उद्दीपक पदार्थ, स्थायी भाव के उत्पादक कारण नहीं, केवल उद्दीपक हैं, किन्तु उत्पन्न स्थायी भाव को इनके द्वारा यदि उत्तेजना न मिले तो वह श्रमुत्पन्न के समान ही है। जैसे, उत्पन्न श्रद्धकुर को जल न मिलने से वह नष्ट हो जाता है। उद्दीपन विभाव भी प्रत्येक रस के भिन्न-भिन्न होते हैं।

### (२) श्रनुभाव

विभावों के बाद जो मान उत्पन्न होते हैं, उन्हें अनुभाव कहते हैं। ये उत्पन्न हुए स्थायी मान का अनुमन कराते हैं। जैसे, शृङ्गार-रस में

१ "श्रनुभावयन्ति इति श्रनुभावाः"।

नायिका आलम्बन और चन्द्रोदय आदि उद्दीपन विमानो द्वारा नायक के हृदय में रित (मनोविकार) उत्पन्न और उद्दीपित होती है, किन्तु उसको प्रकट करने वाली कटाच् और अूच्लेप एवं हस्तसञ्चालनादि शारीरिक चेष्टाएँ जब तक न हों, तब तक उस अनुराग का उनको परस्पर या समीपस्थ अन्य जनो को कुछ ज्ञान नहीं हो सकता। रित आदि स्थायी मान काव्य में शब्दो द्वारा और नाटक में आलम्बन विमानों की चेष्टाओं द्वारा प्रकट होते हैं। इन चेष्टाओं की ही अनुमान संज्ञा है। अनुमान असख्य हैं। जिस-जिस रस में जो-जो अनुभाव होते हैं, उनका दिग्दर्शन रसो के प्रकर्ण में कराया जायगा।

#### सात्विक भाव।

सत्त्व से उत्पन्न भावों को सात्विक कहते हैं। ये ब्राठ प्रकार के होते हैं—(१) स्तम्भ, (२) स्वेद, (३) रोमाञ्च, (४) स्वर-भङ्ग (५) वेपयु (कम्प), (६) वैवर्ग्य, (७) ब्राश्च, ब्राग्नेर (८) प्रत्य। इनकी सात्विक संज्ञा क्यों है, इसकी विवेचना साहित्याचार्यों ने बहुत कुछ की है। ब्राचार्य मम्मट ने तो इनका पृथक् नामोल्लेख भी नहीं किया है—सम्मवतः उन्होंने इन्हें ब्रानुभावों के ब्रान्तर्गत माना है।

विश्वनाथ का मत है कि सात्त्विक माच रस के प्रकाशक होने के कारण ऋनुमाव ही हैं। किन्तु, गोवलीवर्द

१ श्रनुभावो भावबोधकः ।

न्याय के अनुसार ये पृथक भी कहे जा सकते हैं र । महाराजा भोज कहते हैं कि सत्व का अर्थ रजोगुण और तमोगुण से रहित 'मन' है । सत्व के योग से उत्पन्न भाव सात्विक कहे जाते हैं । प्रभ यह होता है कि स्या अन्य भाव सत्व के विना ही उत्पन्न होते हैं । मगत मुनि कहते हैं — "हाँ, ऐसा ही है । सत्व मनःप्रभव है — समाहित मन से सत्व की निजित्त हैं। मनोविकार द्वारा उत्पन्न रोमाञ्च, अश्रु और वैवर्ण्य आदि जो स्वभाव हैं, वे अन्य-मनस्क होने पर उत्पन्न नहीं हो सकते । जैसे, रोदनात्मक दुःख और हर्षात्मक सुख, दुःख और सुख के विना कैसे उत्पन्न हो सकते हैं र" १ हेमचन्द्राचार्य कहते हैं — "प्राया ही सत्व है । उससे उत्पन्न भाव सात्विक हैं । प्राया में जब पृथ्वी का भाग प्रधान होता है, तब स्तम्म, जल का भाग प्रधान होता है, तब वाप (अश्रु); तेज का भाग तिवता से प्रधान होता है, तब स्वेद (पसीना), और जब वह तीवता-रहित प्रधान होता है, तब वैवर्ण्य आकाश का माग प्रधान होने पर प्रलय, और वायु का स्वातन्त्र्य होता है, तब उसके मन्द, मध्य और

१ जैसे, 'गाएँ आ गईं', बैल भी आ गया'। गाएँ कहने मात्र से ही बैल का आना भी जान लिया जाता है, पर गाओ की अपेक्ष बैल की प्रधानता सूचन करने के लिये बैल का पृथक् कथन किया जाता है। इसी को 'गोवलीवदं' न्याय कहते हैं। इसी प्रकार सारिवक भाव अनुभावों के अन्तर्गत होने पा भी सारिवक भावों की उत्कृष्टता सूचन करने के लिये इनको सारिवक भाव कहते हैं।

२ साहित्यदर्पेस, परिच्छेद ३।१३४-३४।

३ 'रजस्तमोभ्यासस्पृष्टं सनः सस्विमहोच्यते । निवृ चयेऽस्य तद्यो-गारप्रभवन्तीति सान्तिकाः ।'-सरस्वतीकग्ठाभरण्, १।२०।४ ।

४ नाट्यशास्त्र, गायकवाद-संस्करण, पृष्ठ ३७१।

उंत्कृष्ट आवेश से रोमाञ्च, कम्म एवं स्वर-मेद होता है। श्रीर शरीर के धर्म जो स्तम्भादिक बाह्य अनुमाव हैं, वे इन आन्तरिक स्तम्भादिक भावो की व्यक्तना करते हैं "। इनके लच्चण नाट्यशास्त्र के अनुसार इस प्रकार हैं—

- (१) स्तम्भ—यह हर्ष, भय, रोग, विस्मय, विषाद श्रौर रोषादि से उत्पन्न होता है। इसमे निस्संश, निष्कम्प, खडा रह जाना, शून्यता श्रौर जड़ता श्रादि श्रनुभाव होते हैं।
- (२) स्वेद (पसीना) —यह कोघ, भय, हर्ष, लजा, दुःख, श्रम, रोग, उपघात श्रीर व्यायाम श्रादि से उत्पन्न होता है। इसमें शरीर के पसीने श्राना श्रादि श्रनुभाव होते हैं।
- (३) रोमाञ्च यह स्पर्श, श्रम, शीत, हर्ष, क्रोष श्रीर रोगादि से उत्पन्न होता है। इसमें शरीर का करटिकत होना, पुलिकत होना श्रीर रोमाञ्चित होना श्रनुभाव होते हैं।
- (४) स्वर-भङ्ग-यह मय, हर्ष, क्रोध, मद, वृद्धावस्था और रोगादि से उत्पन्न होता है। इसमे स्वर का गद्गद होना, आदि अनुभाव होते हैं।
- (४) वेषथु (कम्प)—यह शीत, क्रोध, भय, अम, रोग और " ताप आदि से उत्पन्न होता है। इसमें कम्पादि अनुभाव होते हैं।
- (६) वैवर्ण्य —यह शीत, कोघ, भय, अम, रोग और ताप आदि से उत्पन्न होता है। इसमें मुख का वर्ण बदल जाना, आदि अनुभाव होते हैं।
- (७) ऋश्रु—यह ऋानन्द, ऋमर्ष, धुऋाँ, जॅगाई, भय, शोक, अनिमेष-प्रेत्तरण (विना पलक लगाये देखना), शीत और रोगादि से

१ काव्यानुशासन, श्रध्याय २, पृष्ठ १००। "

२ नाट्यशास्त्र, गायकवाद-संस्करण, पृष्ठ ३८१-३८२ ।

उत्पन्न होता है। इसमे नेत्रों से अश्रुत्रों का गिरना और उनका पोंछना आदि अनुभाव होते हैं।

( द ) प्रलय — यह श्रम, मूर्च्छा, मद, निद्रा, श्रमिघात श्रौर मोहादि से उत्पन्न होता है। इसमें निश्चेष्ट हो जाना, निष्प्रकम्प हो जाना, श्वास का रुक जाना श्रौर पृथ्वी पर गिर जाना, श्रादि श्रनुभाव होते हैं।

स्तम्भ श्रोर प्रलय में यह भेद है कि स्तम्भ मे चेध्टा करने का ज्ञान रहता हैं, किन्दु 'प्रलय' में शरीर जड़ हो जाने के कारण चेष्टा नहीं हो सकती । जैसे—

स्तम्म ।

"पाय कुंज एकांव में भरी श्रंक जनाथ; रोकन को तिय करत, पै कह्यो करत नहिँ हाथ।"

प्रलय ।

"दै चल-चोट श्रमोट मग तजी जुनति वन माहिँ; खरी विकल कब की परी, सुधि सरीर की नाहिँ।"

# (३) सञ्चारी या व्यभिचारी भाव

चिन्ता आदि चित्त की वृत्तियों को व्यभिचारी या सञ्चारी भाव कहते हैं।

ये स्थायी भाव (रस) के सहकारी कारण हैं। ये सभी रसों में यथासम्भव सञ्चार करते हैं। इसी से इनकी सञ्चारी या व्यभिचारी ≱सज्ञा हैं°। स्थायी भाव की तरह ये रस की सिद्धि तक स्थिर नहीं रहते।

१ 'विविधाभिमुख्येन रसेषु चरन्तीति व्यभिचारिणः ।'—नाट्यशास्त्र, गायकवाद-संस्करण । एष्ठ ३१६ ।

अर्थात् ये अवस्था विशेष में उत्पन्न होते हैं और अपना प्रयोजन पूरा हो जाने पर स्थायी भाव को उचित सहायता देकर लुप्त हो जाते हैं ।

निष्कर्ष यह है कि ये जल के भाग या बुद्बुदों की भाँति प्रकट हो-होकर शीघ ब्रुस हो जाते हैं—विजली की चमक की भाँति दिखलाई देकर ये भट ग्रंहर्य हो जाते हैं। इनकी संख्या ३३ है।

यह ध्यान देने योग्य है कि सञ्चारी भावो की भी, स्थायी भाव स्त्रीर रस के समान, व्यम्यार्थ द्वारा ध्विन ही निकलती है, स्त्रीर वही स्त्रास्वादनीय होती है। इनका शब्द द्वारा स्पष्ट कथन किया जाना दोष माना गया है?। इनके नाम, लक्षण स्त्रीर उदाहरण इस प्रकार हैं—

(१) निर्वेद —वैराग्य के कारण या इष्ट वस्तु के वियोगादि के या दारिद्र या, व्याधि, अपमान एव आचेप आदि के कारण अपने आप को धिकारने को निर्वेद कहते हैं। वहाँ निर्वेद वैराग्य से उत्पन्न होता है वहाँ निर्वेद शान्त रस का व्यञ्जक होकर शान्त रस का स्थायी आव होता है, न कि व्यभिचारी। वैराग्य या तत्त्वज्ञान के विना जहाँ इष्ट-वियोगादि-जन्य उपर्यु के कारणों से निर्वेद उत्पन्न होता है वहाँ यह शान्त रस के आतिरिक्त अन्य रसो मे व्यभिचारी रहता है। क्योंकि, वहाँ इष्ट-वियोगादि से निर्वेद उत्पन्न होता है, वहाँ शान्त रस की व्यञ्जना नहीं हो सकती। निर्वेद व्यभिचारी में दीनता, चिन्ता, अश्रुपात, दीर्घोच्छ्वास एवं विवर्णतादि अनुमाव होते हैं। उदाहरण—

१ ''ये त्पकतु भायान्ति स्थायिनं रसमुत्तमस् ; उपकृत्य च गच्छन्ति ते मता व्यभिचारिगाः ।''

२ इस विषय का विवेचन सप्तम स्तवक में, आगे रसों के दोव-विवेचन के प्रसङ्ग में, विस्तार से किया जायगा।

"श्रव या तनहिं राखि का कीजै।-

सुनु रो सखी! स्थामसुंदर बिन बाँटि बिषम-बिष पीजै। कै गिरिए गिरि चिढिकै सजनी! स्वकर सीस सिव दीजै; कै दिहिए दाक्त दावानल जाय जमुन घिस लीजै। दुसह बियोग बिरह माध्य के कौन दिनहि दिन छीजै; 'सुरदास' प्रीतम बिन राधे सोचि-सोचि मन खीजै।"४७॥

यहाँ व्रजराज श्रीकृष्णा के वियोग मे श्रीराधिकाजी द्वारा श्रपने जीवन का तिरस्कार किए जाने मे निर्वेद की व्यञ्जना है।

कवहूँ निहं साधी समाधि इकंत न काम कलान की जोति जगी; न सुनी भगवंत कथा न तथा रस की बितयाँ मृदु प्रेम पगी। सिंह कष्ट न जोग की श्रोंच तथो न वियोग की श्राग हिए सुलगी; यह वादि ही वैस वितीत भई गल सेली लगी न नवेली लगी।ध= यहाँ व्यर्थ जीवन व्यतीत होने से उत्पन्न निवेंद की व्यक्षना है।

(२) ग्लानि - आधि (मानसिक ताप) या व्याधि (शारीरिक कष्ट) के कारण शरीर का वैवर्ण ( अड्डो की शिथिलता ) और कार्य में अनुत्ताह आदि अनुभावों को उत्पन्न करनेवाले दुःखों को ग्लानि कहते हैं। उदाहरण —

"सूती किसलय-सयन पै जिमि नव ससि की रेख ; आयो पिय आदर कियो केवल मधुरहि देख ।"४३॥

यहाँ विरह-जिनत सन्ताप से तापित नायिका द्वारा विदेश से श्राए हुए श्रपने पित का केवल मधुर कटाच्च से सम्मान किए जाने में ग्लानि भाव की व्यक्षना है।

> यों किह श्ररज़न श्रित विकल समुिस महा कुलहान , बैट्यो रथ रन-विमुख हैं छाड़ि दिये धनुबान।"१०॥

यहाँ श्रर्जुन के रण-विमुख होकर धनुषबान छोड़ कर बैठ जाने में ग्लानि की व्यक्षना है।

(३) शङ्का-भेरा क्या अनिष्ट होनेवाला है ! इस प्रकार की चित्तवृत्ति को 'शङ्का' कहते हैं । इसमें मुख वैवर्ग्य, स्वर-भङ्ग, कम्प, ओष्ठ और करठ का स्खना, आदि अनुभाव होते हैं ।

#### उदाहरण-

"हे मित्र, मेरा मन न-माने हो रहा क्यों व्यस्त है; इसं समय पत-पत्त में मुक्ते अपशकुन करता त्रस्त है। तुम धर्मराज-समीप रथ को शीव्रता से ते चत्नो; भगवान मेरे शत्रुश्चों की सब दुराशाएँ दलो।"११॥

महामारत में संसप्तकगणों के युद्ध से लौटते समय श्रीकृष्ण के प्रति श्रर्जु न के ये वाक्य हैं। इसमें 'शङ्का' की व्यक्षना है। 'शङ्का' में मय श्रादि से उत्पन्न कम्म होता है। चिन्ता में मय नहीं होता है। जैसे— "श्रव हूँ है कहा श्रर्शवंद सो श्रानन इंदु के हाय हवाले परधों, इक मीन विचारों विंध्यों बनसी पुनि जाल के जाय दुमाले परधों; 'पदमाकर' भाषे न भाषे बनै जिय कैसो कल्लूक कसाले परधों, मन तो मनमोहन के सँग गो, तन लाज-मनोज के पाले परधों।" १२

यहाँ चिन्ता है। इन दोनों में यही मेद है।

(४) असूया—दूसरे का सौमाग्य, ऐश्वर्य, विद्या श्रादि का उत्कर्ष देखने से या मुनने से उत्पन्न चित्तवृत्ति को असूया कहते हैं। इसमें

१ शङ्का की स्पष्टता में कहा है—"इयं तु मयाशुत्पादनेन कम्पादि-कारिगी, नतु चिन्ता ।"—रसगङ्गधर, पृष्ठ ८०

अवज्ञा, अ कुटी चढाना, ईर्ष्यों के वाक्य कहना, दूसरे के दोषों को प्रकट करना, आदि अनुभाव होते हैं।

उदाहरेण-

श्रिष्ठ ! कितव सखे ! क्यों पाद छूता हमारे ;
विरह-विकलिता हैं, मानिनी हैं न प्यारे !
अनुनय यह तेरा है सुहाता न, जा रे ;
प्रिय-प्रश्विन है वो, तू उसे हो रिका रे । १३॥

भ्रमर के प्रति विरिहरणी बजाङ्गनात्रों के इन वाक्यों से कुञ्जा के विषय में श्रद्या की व्यञ्जना है।

"सुबर सत्तोने स्थामसुंदर सुज्ञान कान्ह,

करनानिधान के नसीठ वन आये हैं।

प्रेम पन धारी निरधारी को सँदेसी नाहीं,

होत है अँदेसी मूठ बोलत बनाये हैं।।

ज्ञान-गुन-गौरव-गुमान मरे फूले फिरी,

बंचक के काज पै न रंचक बराये हैं।।
रिसक-सिरोमनि को नाम बदनाम करी,

मेरी जान ऊघो कूर कूवरी पठाये हो।।"१४॥

गोपी बनों की उद्धव के प्रति इस उक्ति मे कुब्जा के विषय में अस्या की व्यक्तना है।

हैं वे वृद्ध विचार-शील न, वृथा कैसी बदा दी कथा, गाते हैं वह तादिका-बध श्रहो ! स्नी-लच्य ही जो न था; वीरों को खरदूषणादि, बध भी क्या गएय युद्धत्व है ? बासी का बध कृत्य, सत्य कहना, क्या उप्र वीरत्व है ? ११॥ ये रघुकुलकुमार लव के वाक्य हैं। इनमें श्रीरघुनाथजी की अवज्ञा के कथन में श्रास्या की व्यञ्जना है।

( १ ) मद—मद्यपानादि से उत्पन्न ब्राङ्ग एवं वचनो की स्खलद्गति ब्रादि ब्रनुभावो की उत्पादक चित्तवृत्ति मद है। उदाहरण—

> हगमगात पग परत मग सिथितित तन हम जाल , कहन चहतु कछु कहतु कछु कीन्ह सुरा यह हाल ।१६॥

(६) श्रम—मार्ग चलने और व्यायाम त्रादि से थक जाना श्रम है। मुख स्ंख जाना, श्रॅगडाई एव जॅमाई लेना श्रीर निःश्वास त्रादि इसके श्रनुभाव है। उदाहरण—

"पुर ते निकसी रघुवीर बधू धरि धीर हिए मग में डग हैं, मलकी भिर भाल कनी जल की पहु सूखि गए अधराधर वै; फिर बूमित है चिल्लबीब कितो ? पिय, पर्नकुटी करिही कित हैं, तियकी लिख आतुरता पिय की श्रींखियाँ अति चारु चलीं जल च्वै।"१७ यहाँ वनवास के समय श्रीजनकनन्दिनी के थक जाने में श्रम की व्यक्षना है।

"घट वहन से स्कंध नत थे और करतज जाल ; डठ रहा था स्वास गति से वच-देश विशाज । श्रवण-पुष्प-पिग्रही था स्वेद सीकर-जाल ; एक कर से थी सँभाजे मुक्क काले बाल ॥"१८॥

यहाँ घटवहन से शकुन्तला के थक जाने में श्रम की व्यञ्जना है। ग्लानि प्रधानतः मानसिक ब्राधि ब्रौर शारीरिक व्याधि के कारण होती है, क्रोर श्रम में परिश्रम से उत्पन्न थकावट होती है। (७) त्रालस्य—श्रम, गर्म, व्याधि, जांगरण त्रादि से कार्य करने से विमुख होना त्रालस्य है। इसमें जॅमुत्राई त्राना, एक ही स्थान पर स्थित रहना त्रादि अनुभाव होते हैं। उदाहरण—

> "नीठि-नीठि उठि बैठिहू प्यो प्यारी परभात ; दोक नींद-भरे खरें गरें लागि गिरि जात।"१६॥

यहाँ निद्रान्त स्रालस्य की व्यञ्जना है।

( द ) दैन्य—दुःख, दाखिय, मन के सन्ताप और दुर्गति आदि से उत्पन्न अपने अपकर्ष (दुर्दशा) के वर्णन में दैन्य भाव होता है। उदाहरण—

नैंदनंदन के स्मित-ग्रानन पास जगी रहै कान सदा भर जी; प्रधरामृत को रस पान करें वजगोपिन सो न रहे बरजी। कर जोरि निहोरि के तोहि कहीं मुरजी! सुनु एक यहै श्ररजी; मुरजीधर सों यह मेरी दसा कहियो, फिर है उनकी मरजी।६०॥

यहाँ भगवान् श्रीनन्दनन्दन के मुँहलगी वंशी से संसारताप से सन्तापित इस दीन की इस प्रार्थना में 'यह मेरी दशा' इन शब्दो द्वारा दैन्य की व्यञ्जना है।

''पांडु की पतोहू भरी स्त्रजन सभा। मे जब,
आई एक चोर सो तो धीर सब एवे चुकी।
कहै 'रतनाकर' जो रोह्वो हुतो। सो तबै,
धार मारि बिलिख गुहारि सब र्वे चुकी।
मटकत सोक पट विकट दुसासन है,
श्रव तो तिहारी हू कृपा की बाट उवे चुकी।
पांच पांच नाथ होत नाथिन के नाथ होत,
हाय! हीं श्रन।थ होति नाथीं श्रव हूं चुकी॥''६१॥

द्रौपदी की इस उक्ति में दैन्य मान की व्यक्तना है।

कुछ सेप रहो। घर में न, परगो पित खाट पै, वृद्ध है अन्ध भयो ; सुत को निहं हाल मिल्यो कितसों जब सों वह हाय! बिदेस गयो। ऋतु-पावस बासन हू गयो फूटि जो तेख परोसिन पास लयो; खिस झारत गर्भिनि पुत्र-बधू दुख सों भिर सास को छायो हियो।६२

यहाँ दाख्रिय-दशा-जिनत दैन्य की व्यञ्जना है ।

"उदर भरे की जो पै गोत की गुजर होती,

घर की गरीबी माँहिँ गालिब गठौती ना ;

रावरे चरन अरविंद अनुरागत हों,

माँगत हों दूध, दही, माखन, मठौती ना ।

याहू ते कही तो और होतो अनहोतो कहा,

साजुत दिखात कंत ! काठ की कठौती ना ;

छुधा-छीन दीन बाल-बालिका बसन-हीन,

हेरत न होती देख ! द्वारिका पठौती ना ।"६३॥

सुदामाजी की पत्नी के इन वाक्यों में दारिद्रच-जन्य दैन्य की व्यक्तना है।

(६) चिन्ता—इष्ट वस्तु की अप्राप्ति या अनिष्ट की प्राप्ति, आदि से उत्पन्न चित्तहत्ति ही चिन्ता है। सन्ताप, चित्त की शूल्यता, कृशता, श्राधोमुख आदि अनुभावो द्वारा इसका वर्णन होता है। उदाहरण—

सींची मुसा सुरिभत श्रहो वक्त्र तेरा न दीखे; छेदे मेरा कृशित तनु भी काम के बाख तीखे। काह्ँ कैसे श्रव दिवस ये हे प्रिये! सोच तूं में; छाई सारी दिशि धनघटा देख वर्षा-ऋतू में।६४॥ यहाँ यत्त द्वारा त्रपनी वियोग-जनित त्रवस्था के वर्शन में चिन्ता की व्यञ्जना है।

''हान मूँदि भौहन जुरैं करतिय राखि कपोख; अवधि बितो आए न पिय सोचत सई श्रदोल।''६१॥

प्रोषितपतिका नायिका की इस दशा के वर्णन में चिन्ता की व्यञ्जना है।

(१०) मोह—प्रिय-वियोग, भय, व्याधि और शत्रु के प्रतिकार में असमर्थ होने आदि से चित्त का विद्यिप्त हो जाना अर्थात् वस्तु का यथार्थ ज्ञान न रहना ही मोह है। इसका वर्णन चित्त-भ्रम, हतचेतना आदि अनुभावों से होता है। उदाहरण—

"कहती हुई बहु भाँति यों ही भारती करुणामई; फिर भी हुई मुच्छित छहो! वह दु:बिनी विधवा नई। छुछ देर को फिर शोक उसका सो गया मानो वहाँ; हतचेत होना भी विषद् में लाभग्नई है महा।"६६॥

इसमें अपने पित अभिमन्यु के शोक में उत्तरा के हत-चेतना हो बाने में मोह की व्यञ्जना है। सुख-जन्य भी मोह होता है । जैसे---

"तूलह श्रीरघुवीर बने, दुलही सिय सुंदर संदिर साँहीं; गावत गीत सबै मिलि सुंदरि, वेद जुवा जुरि विश्र पढ़ाँहीं। राम को रूप निहारत जानकी कंकन के नग की परिख़ाँहीं; याते सबै सुधि भूलि गईं, कर टेकि रही पल टारत नाँहीं।"दणा यहाँ श्रीरघुनाथजी का प्रतिविभ्व अपने कड़्कण के रल में गिरंने पर जनकनन्दिनी के सुधि भूल जाने में सुख से उत्पन्न मोह की व्यञ्जना है।

१ 'सुसजन्यापि मोहो भवति'—हेमचन्द्र का काव्यानुशासन।

(११) स्मृति—पहले के अनुमन किये हुए सुख एवं दुःख आदि विषयों का स्मरण ही स्मृति हैं।

'है विदित, जिसकी जपट से सुरलोक संतापित हुआ, होकर ज्वलित सहसा गगन का छोर था जिसने छुआ, उस प्रवल जतुगृह के धनल की बात भी मन से कहीं— हे तात! संधि-विचार करते तुम सुला देना नहीं।"६८॥

दुर्योधन से सन्धि करने को जाते हुए श्रीकृष्ण के प्रति द्रौपदी के इन वाक्यों मे श्रपमान-जन्य स्मृति की व्यञ्जना है।

हे सरसीरहलोचिन, मोहि बताओ प्रिये ! कबों आवतु है चित ; वा गिरि-कानन के बहुरंग विहंग कुरंगन सों श्रित सोभित— कुंजन के रज-रंजित नीर सु तीर गुदाविर के निकटैं जित ; मंजुल वंजुल कुंजन में मनरंजन मंजु विहार किए बित ।६३

जनकनन्दिनी के प्रति भगवान् श्रीरामचन्द्र की इस उक्ति में चित्रकूट-विषयक स्मृति की व्यञ्जना है।

''केसव' एक समें हिरिराधिका ग्रासन एक खर्से रँगभीने ; ग्रानँद सों तिय-त्रानन की दुति देखत दर्पन त्यों दग दीने । भाख के खाब मे बाब विलोकत ही भर लाबन लोचन लीने; सासन-पीय स-वासन-सीय हुतासन मे जनु श्रासन कीने ।"७०॥

यहाँ दर्पण देखते हुए श्रीकृष्ण को राधिकाजी के भाल की रक्तमिण में उनका (राधिकाजी का) प्रतिबिग्न देखकर वस्त्रों-सिहत श्रीजानकीजी की श्रिमि-परीज्ञा-समय के श्रिमि-प्रवेश के दृश्य का स्मरण हो श्राने -में स्मृति की व्यक्षना है। "बालम के बिह्नुरे बढी बालके ज्याकुलता विरहा दुख दान तें ; चौपरि म्यानि रची 'नृप शंगु' सहेलिनी साहबिनी सुखदान तें। 'त् जुग फूटे न मेरी मद्द' यह काहू कही सखियाँ सखियान तें ; कंज-से पानि से पासे गिरे,श्रेंसुवा गिरे खंजन-सी श्रेंखियान तें।" ७ १॥

चौपड के खेल में सखी से 'जुग न फूटै' सुनकर वियोगिनी को अपनी वियोग-दशा का स्मरण हो आने में दुःख-जन्य स्मृति भाव है। पहले उदाहरण में साहश्य वस्तु देखने पर और इसमें अवण से, स्मृति की व्यक्षना है।

"पञ्चव-पलंग पै प्रभात में मिलिन्द-वृन्द ,
' गाता महा मोद से तराना कुसुमों का था।
दौड़ पड़ता था किलयों के खुलते ही वह ,
क्या में ही खुटता खजाना कुसुमों का था।
सांस को विलम्ब सुरकाने में न होता कभी ,
एक ही दिवम का फिप्ताना कुसुमों का था।
श्रान में बदलती हवा थी कुसुमाकर की ,
बात में बदलता जमाना कुसुमों का था।"७२॥

महाँ किव द्वारा अपने ग्राम की पूर्व कालिक अवस्था के वर्णन में स्मृति भाव की व्यञ्जना है।

"गोकुल की गैल गैल गैल गैल ग्वालिन की , गोरस के काज लाज-बस के क्हाइबी। कहे 'रतनाकर' रिकाइबी नवेलिनि की , गाइबी गवाइबी श्री नाचबी नचाइबी।

३ गीता २ कहानी।

कीबी समहार मनुहार के विविध विधि,
सोहिनी सृदुत मेजु बाँसुरी बजाइबी।
कधी सुख-सम्पति-समाज वृजमण्डल के ,
भूतें हूँ न भूते भूतें हमकी सुलाइबी।" ७३॥
यहाँ भगवान श्रीकृष्ण की उक्ति में स्मृति भाव की व्यञ्जना है।

(१२) घृति—लोभ, मोह, भय श्रादि से उत्पन्न होनेवाले उपद्रवों को दूर करनेवाली चित्त-वृत्ति घृति है। इसमें प्राप्त, श्रप्राप्त श्रौर नष्ट वस्तुत्रों का शोक न करना आदि श्रनुभाव होते हैं। उदाहरण्—

क्यों संतापित हिय करों अजि-अजि धनिकन द्वार; मो सिर पर राजत सदा प्रभु श्रीनंदकुमार 108॥ यहाँ चित्त की चञ्चलता का दूर होना धृति है।

हो तुम वित्त सों तुष्ट रु स्यों हम बल्कल चीर सों तुष्ट सदा हैं; है परितोष समान जबै, कहु तो इहि में तब भेद कहा है। है जिनको तृसनाकुल चित्त, वही जग माँहि दरिव महा है; जो मन होय सँतोषित तो फिर को धनवान दरिव यहाँ है।७१॥

सन्तोष होने पर धनवान् श्रीर दिखी दोनों की समान अवस्था के वर्णन में यहाँ 'घृति' माव की व्यञ्जना है।

(१३) त्रीड़ा—स्त्रियों को पुरुष के देखने आदि से और पुरुषों को प्रतिज्ञा-भद्ग, पराभव एव निन्दित कार्य करने आदि से वैवर्ण्य और अधोमुख आदि करनेवाली लजा ही त्रीड़ा है। उदाहरण्—

''सुनि सुंदर बैन सुधा-स-साने सयानि है जानको जान भली ; तिरहें करि नैन दें सैन तिन्हें समुमाय कहू मुसकाय चली । 'तुलसी' तिहिं श्रीसर सोहैं सबै श्रवलोकत लोचन-लाहु श्रली ; श्रनुराग-तडाग में भानु उदै विकसी मनो मंजुल कंज-कली !''७६॥ यहाँ ग्राम-बधुत्रों द्वारा श्रीरधुनाथजी के विषय में यह पूछने पर कि 'यह त्र्यापके कौन हैं !' श्रीजानकीजी द्वारा नेत्रों की चेष्टा से उनको ऋपना प्राराजाथ बतलाने में बीहा की व्यञ्जना है ।

नैंदलाल के प्रेस तूं बाल ! पानी, उनके बिन तोहि कळू न सुहातु है ; तन श्री' मन सींप खुकी सब ही चरचा उनही की सदा मन भातु है। फिर काहे की नाहक मेरी महू! दग-दान के हेत उन्हें तरसातु है ; सिख, बेचि गयंदिह संकुस लों सगरो करिबो कहा जोग कहातु है। ७७०

यहाँ प्रेम-कटाक् के दान देने को सखी द्वारा दी गई शिक्ता में नायिका-निष्ठ लजा-भाव की व्यञ्जना है।

"मानी न मानवती भयो भोर, सु सोचते सोइ गयो मनभावन ; तेही ते सास कही दुलही! अई बार कुमार को जाहु जगावन। होंस मनाइवे को जु गयो उहि, पै न गई हिय की अनखावन ; चंद्रमुखी पलका हिंग जाय लगी पग-नुपुर पाटी बजावन।" ७=

यहाँ मानिनी नायिका द्वारा नायक को जगाने के लिये पर्यक की पाटी का न पुर से बजाने में स्त्री-स्वमाव-मुलभ अपमान की शङ्का-जनित बीडा की व्यञ्जना है।

(१४) चपलता—मात्सर्य, अमर्घ, ईर्घ्या, द्वेष और अनुराग आदि से चित्त का अस्थिर होना ही चपलता है। चपलता में दूसरों को धमकी. देना, कठोर शब्द बोलना और अविचार पूर्वक उच्छृद्धल आचरण करना आदि अनुमाव होते हैं। उदाहरण—

उत्फुल मंज़ल श्रनेक जता बनी हैं; जो श्रीट श्रीर उपमद्नि योग्य भी हैं। मुग्धा विहीन-रज है इस माजती को ; क्यों मुद्ध द्वायित है करता कली को ॥७६॥ यहाँ मृङ्ग के प्रति इस श्रान्योक्ति को वर्गान में चपलता की व्यञ्जना है।

(१५) हर्ष-इष्ट की प्राप्ति, श्रमीष्ट-जनके समागम श्रादि से उत्पन्न मुख हर्ष है। इसमें मन की प्रसन्ता, प्रिय भाषण, रोमाञ्च, गट्गद होना श्रीर स्वेदादि श्रनुभाव होते हैं। उदाहरण-

> "मुगनैनी दग की फरक उर उद्घाह तन फूल ; बिन-ही पिय-द्यागम उमेंगि पलटन लगी दुकूल ।"द०॥

इसमें वाम नेत्र का फडकना प्रिय-श्रागम-सूचक समभकर, उत्साह से पुराने वस्त्रों को त्यागकर नवीन वस्त्र धारण करने में नायिका के हर्ष की व्यञ्जना है।

> "नव गर्यंद् रघुवीर-मन्, राजु श्रलान-समान ; छूटि जानि बन-गमन सुनि दर श्रनंद श्रधिकान ।"दश॥

यहाँ बनवास की आज्ञा को सुनकर भगवान श्रीरामचन्द्र के मन की अवस्था वर्णन में हुई भाव की व्यञ्जना है।

(१६) श्राचेग—भयद्भर उत्पात एव प्रिय श्रीर श्राप्रिय वात के सुनने श्रादि से उत्पन्न चित्त की धनराहट श्रावेग है। इसमे विस्मय, स्तम्म, स्वेद, शोध गमन, वैवर्ण्य, कम्म श्रादि श्रनुभाव होते हैं। उदाहरण—

"सुनत श्रवन वारिधि-बंधाना, दसमुख बोलि उठा श्रकुलाना-

वाँधे वननिधि नीरनिधि जल्लिधि सिंधु बारीस , सत्य तोयनिधि कंपती उद्धि पयोधि नदीस।"८२॥

सेतु बॉधने का समाचार सुनकर रावण के चित्त में व्याकुलता होने मे आवेग की व्यञ्चना है। यह अप्रिय श्रवण-जनित आवेग है। "'हा लच्मण हा सीते' दारुण श्रार्तनाट गूँजा ऊपर, श्रीर एक तारकसा तत्वण टूट गिरा सम्मुख मू पर। चौंक उठे सब ''हरे ! हरे !'' कह हा ! मैंने किसको मारा, श्राहतजन के श्रीणित पर ही गिरी भरत-रोदन-धारा। दौड़ पडीं बहु दास-दासियाँ, मूर्च्छित-साथा वह जन मौन, भरत कह रहे थे सहलाकर—'बोलो भाई तुम हो कौन'।" दश।

यहाँ सञ्जीवनी जड़ी को लेकर आते हुये हनुमानजी के ऊपर मार्ग में राज्ञस के भ्रम से छोड़े हुए वाण के लगने पर हनुमानजी का आर्तनाद सुनकर भरतजी की तात्कालिक अवस्था के वर्णन में आवेग भाव की व्यञ्जना है।

(१७) जड़ता—इष्ट तथा अनिष्ट के देखने और सुनने से किंकर्तव्य-विमूढ़ होजाना जड़ता है। इसमे अनिमिष होकर (पलक न लगा-कर) देखना और चुप रहना इत्यादि अनुभाव होते हैं। उदाहरण्—

"श्राइं संग श्रालिन के ननद पठाइं नीठि

सोहत सुहाईं सीस ईंडुरी सु पट की;
कहैं 'पदमाकर' गँभीर जसुना के तीर

साती घट भरन नवेली नईं श्रदकी।
ताही समें मोहन सु बॉसुरी बजाईं, तामे

मधुर मलार गाईं श्रोर बंसीबट की;
तान लगे लटकी रही न सुधि घूँघट की,
घट की न श्रीघट की बाट की न घट की।" इशा

यहाँ वंशी की ध्विन को सुनकर बज़ाङ्गना की दशा के वर्णन में जहता की व्यञ्जना है। "कर-सरोज जयमाल सुहाई, विश्व-विजय-सोभा जनु पाई। तन सँकोच मन परम उद्घाहू, गृढ प्रेम लीख परै न काहू। जाइ समीप राम-छुवि देखी, रहि जनु कुँ वरि चित्र-ग्रवरेखी।"दश।

यहाँ जयमाला धारण कराने को श्रीरघुनाथजी के समीप गई हुईँ सीताजी की दशा के वर्णन में 'जब्ता' की व्यञ्जना है। यह इष्ट-दर्शन-जन्य जबता है। श्रनिष्ट-दर्शन-जन्य जबता का उदाहरण—

> गर्व भरे त्राषु प्रथम थकित रहे हिँग तीर ; स्त्रनिमिष-दग देखन लगे वारिधि वानर वीर ॥८६॥

यहाँ सीताजी की खोज में गए हुए वानर वीरो द्वारा श्रगाध समुद्र को देखकर श्रौर उसको पार करना दुःसाध्य समक्तकर उनकी—हिष्ठ के स्थिगत हो जाने मे जड़ता की व्यञ्जना है।

(१८) गर्बे—रूप, धन, बल श्रौर विद्यादि के कारण उत्पन्न श्रमिमान ही गर्ब है। जहाँ उत्साह-प्रधान गूढ-गर्ब होता है, वहाँ वीर-रस की ध्वनि होती है। गर्व मे श्रविनय (नम्रता का स्रमाव), स्रवज्ञा स्रादि श्रनुभाव होते हैं। उदाहरण—

रूप-गर्विता नायिका की श्रपनी सखी के प्रति इस उक्ति में रूप-जनिस गर्व की व्यञ्जना है।

> "भीषम भयानक युकारशौ रन-भूमि श्रानि, छाई छिति छन्निनि की गीति उठि जाइगी।

कहै 'रतनाकर' रुधिर सों रुँधेगी घरा,
लोधनि पै लोयनि की भीँति उठि जायगी ॥
जीति उठिजाइगी अजीत पांडुप्तिन की,
भूप दुरजोधन की भीति उठि जायगी ।
कैती प्रीति-रीति की सुनीति उठि जाइगी कै,
प्राज हरि-पन की प्रतीति उठि जाइगी" ॥दद॥
यहाँ भीष्मजी की इस उति में गर्व सञ्चारी की व्यञ्जना है ।

(१६) विषाद—ग्रारम्भ किए हुए कार्य की श्रसिद्धि श्रादि से उत्साह-मङ्ग श्रीर श्रनुताप होना विषाद है। इसमे दीर्घोच्छ वास, सन्ताप श्रादि श्रनुभाव होते हैं। उदाहरण—

"निज शक्ति-भर में आपकी सेवा सदा करता रहा , श्रुटि हो न कोई भी कभी, इस बात से डरता रहा । सम्मान्य ! मैंने आपका अपराध ऐसा क्या किया ,

जो सामने से आपने उसको निकल जाने दिया।
मैं जानता जो पांडवों पर प्रीति ऐसी आपकी,

म्राती नहीं तो यह कभी बेला विकट संताप की ।"दश

शकटाकार व्यूह में ऋर्जु न के प्रवेश करने पर उत्साह भड़ होकर द्रोगाचार्य से कहे हुए दुर्योधन के इन वाक्यों में विषाद की व्यञ्जना है।

''ठाढे भए कर जोरिकै आगे, अघीन ह्वै पॉयन सीस नवायो ; केती करी बिनती 'मितराम' पै मैं न कियो हठतें मन भायो। देखत ही सिगरी सजनी तुम मेरो तो मान महामद छायो ; रूठि गयो उठि प्रानिपयारो, कहा क्रहिए तुमहूँ न मनायो।''१०॥

कलहान्तरिता नायिका की इस उिक्त में नायक के रूठकर चले जाने षर यहाँ भी विषाद की व्यञ्जना है। 'ऐसेहु बचन कठोर सुनि जो न हृदय बिलगान , तो प्रसु विषम-वियोग-हुल सहिहहिं पॉवर प्रान।"६१॥

श्रीराम-वन-गमन के समय जानकीजी के इन वाक्यों में विषाद की व्यञ्जना है।

(२०) ग्रीत्सुक्य—ग्रमुक वस्तु का ग्रभी लाभ हो, ऐसी इच्छा होना ग्रीत्सुक्य है। इसमें वाञ्छित वस्तु के न मिलने के विलम्ब का ग्रसहन, मन को सन्ताप, शीष्रता, पसीना ग्रोर निःश्वास ग्रादि श्रनुमाव होते हैं। उदाहरण—

हरा-कंजन अंजन आंजि तथा तन भूषन साजि कहा करि है; मेहँदी एक हाथ जगी न जगी रहिबे दे सखी! न कळू डिर है। अरी! बावरी का निहँ जानत तू, मोहिँ देखिबे की जु उतावरि है; अजगोपिन के धन प्रान वहीं अब आय रहे मधुरा हिर है। १२

यहाँ श्रीकृष्ण के दर्शन की ग्रिमिलाषा-जन्य श्रीत्सुक्य की व्यञ्जना है।

''मानुष होंहु वही 'रसखान' बसों मिलि गोकुल गाँव के ग्वारन ; जो पसु होंहु कहा बस मेरो चरों निन नंद की धेनु मसारन। पाहन होंहु वही गिरि को जो कियो ब्रज छुत्र धुरंधर धारन ; जो खग होंहु बसेरो करों विहं कालिंदी-कूल कदंब की डारन।" १३॥

यहाँ त्रजवास की इच्छा मे त्र्योत्सुक्य की व्यञ्जना है।

(२१) निद्रा—परिश्रम ग्रादि के कारण बाह्य विपयो से निवृत्त होना निद्रा है। इसमे जॅमाई ग्राना, ग्रॉख मिचना, उच्छ्वास ग्रौर ग्रॅगडाई ग्रादि चेष्टाएँ होती हैं। उदाहरण—

कज्ञ कालिंदी-कून कदंवन फूल सुगंधित केलि के कुंजन में ; थिक मूलन के सकसोरन सो बिखरी अलकें कच-पुंजन में। कब देखहुंगी पिय ग्रंक में पोदत लाडिखी को मुख रंजन में ; कहियो यह हंस ! वहाँ जब तू नँदनंदन लै कर-कंजन में 18811

लिलता की इस के प्रति इस टिक्ति में राधिकाजी की निन्द्रावस्था की व्यञ्जना है।

आयो विदेश ते प्रानिषया, श्रमिसाष समात नही तिय-गात में; बीत गईं रितयाँ जीग के रस की बितयाँ न बिती बतरात में। आनन-कंज पै गंध-प्रलुट्घ लगे करिबे श्रस्ति गुंज प्रभात में; ताहू पै कंजमुखी न जगी वह सीतल मंद सुगंधित बात में। ११

यहाँ रात्रि का जागरण विभाव श्रौर मुख पर भ्रमरावली के गुझन करने पर भी न जगना श्रनुभाव है, इससे निद्राभाव की व्यञ्जना है।

(२२) अपस्मार—मानसिक सन्ताप के अत्यन्त दुःख से उत्पन्न एकव्याधि को अपस्मार (मृगी रोग) कहते हैं। अपस्मार एक व्याधि है, पर नीमत्स और मयानक रस मे यह सञ्चारी होता है। उटाहरण—

सुनिके श्राए मधुपुरी हरि जदुकुल-श्रवतंस ; बढयो स्वास भृतल परयो श्रति कंपित ह्वे कंस । १६॥

यहाँ कंस राजा की दशा के वर्णन में अपस्मार की व्यञ्जना है। वियोग-श्रुद्धार में भी अपस्मार की व्यञ्जना देखी जाती है। जैसे—

"उधिर परे हैं नौल पहलन अधर तैसे,

फैलि रहे साखा बाहु बेसक बहरि परी;
'उितयारे' किलका-कपोल फैन फूलि रहे ,

अलकाविल भारी भौर भीर-सी भहरि परी।
चारों और छोर कोर-कोर अलबाल ठाड़ी,
चित्र की-सी काढी वाढी सोचित सिहरि परी;

### द्राधिक प्रधीर ताती तीर की समीर लागें , बतिता लता-सी छीन छिति पै छहरि परी।"१७॥

यहाँ वंशी की घ्वनि से उत्किएठत होकर शारदीय रासलीला के लिये श्राई हुई गोरीजनो को जब श्रीकृष्ण ने घर लौट जाने की श्राज्ञा दी, उस समय की गोपीजनो की दशा के वर्णन मे श्रपस्मार भाव की व्यञ्जना है। यह प्रिय-वियोग-जनित है।

### (२३) सुप्त—स्वप्न ही सुम कहा जाता है। उदाहररण—

सुनु जन्मण ! हा ! बिन जानकी के तन-टाहक में घन ये नम में ;
पुनि धीर समीर कदंवन की अति पीर करें धेंसिक तन में ।
हिर के मुख सोवत में निकसी पिछ्जी यह बात श्रचानक में ;
वृषभानुसुता सुनि संकित हूं जगी बंक विलोकिये ता छिन में 18 म

इसमे श्रीकृष्ण की स्वप्नावस्था की व्यञ्जना है।

सोंचे हो, बोली न सूठ क्बों, बस छाडी हमारो पिया ! अब आंचर ; प्रेम तिहारो भली विधि सों हम जानती, यों करती ज निरादर— ढारत आँखन सो अँसुआ, हों लखी वह कंजसुखी पलका पर। तेरे विना निंदिया! हमें कीन करावै प्रिया सँग भेट इहाँ पर। १९ १

पूर्व के वाक्यार्थ के अनुसार कथन करती हुई अपनी मानवती प्रिया को स्वप्न में देखकर किसी प्रवासी का निज्ञा के प्रति कथन है। इसमें स्वप्न की व्यञ्जना है।

(२४) विवोध—निद्रा दूर होने के बाद या ऋविद्या के नाश होने के वाद चैतन्य-लाम होना विवोध है। उदाहरण—

तब प्रसाद सब मोह मिटि भो स्वरूप को ज्ञान ; गत-संसय गोविंद ! तब करि हीं वचन प्रमान 1900॥ यहाँ मोह-जन्य अविद्या के नष्ट होने पर ज्ञान प्राप्त अर्जुन के इस चाक्य में विद्योध की व्यञ्जना है।

"विषया पर-नारि निया तरुनाइ सुवाइ पर्यो श्रनुरागिह रे ; यम के पहरू दुख, रोग, वियोग विलोकत हू न विरागिह रे । ममता-वस ते सब भूलि गयो, भयो भोर महाभय भागिह रे ; जाठाइ-दिसारिव-काल उयो, श्रनहूँ वह जीव ! न जागिह रे ।"१०१॥ श्रीगोसाई जी के इस कथन में विवोध की व्यञ्जना है।

(२४) अमर्ष—निन्दा, आत्तेप और अपमान आदि से उत्पन्न चित्त का अभिनिवेश अमर्ष है। इसमें नेत्रों का रक्त होना, शिरःकम्प, भ्र-्भद्ग, तर्जन और प्रतिकार के उपाय, आदि चेष्टाएँ होती हैं। उदाहरण—

"त्रिया मात्र ताडका, टीन द्विजराम बिना दल, मृग समीत, मारीच बध सु तिहिं कही कहा बल। सप्त ताल जड़ जोनि दुंद सो मृतक देह दिंग, बाली साखामृग वराक हित गर्व जु तिहिं लिगि। को जयी वीर तें जुद्ध करि, मिथ्या श्रहमिति बहत मन; को दंड-बान संधान कर, रे काकुस्थ ! सँभारि रन।"१०२॥

भगवान् श्रीरामचन्द्र के प्रति रावण का यह तर्जन है। इसम श्रम्ब की व्यञ्जना है।

> "खुले केस रजस्त्रला सभा बीच दुःसासन , लायो सो पुकार रही सारे सभाचारी को ; श्रादि त्रापो हारयो किवीँ श्रादि मोकौं हारयो नृप , करन विगारी बात विकरन सुधारी को।

भीम कहै ऐंच्यो चीर तेई सुज ऐंचें नैहें , दिखाने है जंबा सो दिखे हीं तोरि डारी को ; द्रुपददुतारी! खुजी जटें कर देहीं सारी , एक नृप-नारी ना अनेक नृप-नारी को।"१०३॥

दुःशासन द्वारा द्रौपदी के चीर-हरण के समय द्रौपदी के प्रति भीमसेन के इन वाक्यों में अपर्व की व्यञ्जना है।

क्रोध भाव (जो रौद्र रस का स्थायी भाव है) ग्रौर इस ग्रमर्ष भाव में यह भिन्नता है कि क्रोध की कोमलावस्था (पूर्वावस्था) श्रमर्ष है, ग्रौर उसकी उत्कट ग्रवस्था कोध।

(२६) श्रविहत्था े—लजा श्रादि से उत्पन्न हर्षादि भावो का छिपाया जाना श्रविहत्था है। किसी बहाने से दूसरे कार्य में संलग्न हो जाना, मुख नीचा करू लेना श्रादि इसके श्रनुभाव होते हैं। उदाहरण्—

> सुनि नारद की बात तात निकट हैं निमत मुख ; उमा कमल के पात कर उठाय गिनवे लगी।१०४॥

नारद्जी द्वारा भगवान् शङ्कर के गुण सुनकर जो हर्ष हुआ, उसे पिता के सम्मुख लजा के कारण नम्रमुखी होकर पार्वतीजी द्वारा कमल के पत्रों की गणना के वहाने से छिपाए जाने में अवहित्था की व्यञ्जना है।

"कंपित ह्वै तुत्र नाम सुनि हिमगिरि-गुह्त विषच्छ ; कहत सीत श्रति है तक स्थल यह सुंद्र स्वच्छ ।"१०४॥ यह किसी कवि द्वारा राजा की प्रशंसा है। राजा के भय से हिमालय

१ 'न-चिह्रस्थं चित्तं येन'। अर्थात्, जिससे चित्त विह्रस्थ न हो, उसे अविह्रस्थ कहते है—हेमचन्द्र का काच्यानुशासन, पृष्ठ६०।

की गुफा मे जाकर छिपे हुए शत्रुत्रो द्वारा यह कहकर कि हिमाचल पर बडा शीत है, भय-जनित कम्प की छिपाया गया है।

(२७) उमता—अपमान आदि से उत्पन्न होने वाली निर्द्यता ही उम्रता कही जाती है। इसमे वघ, वन्ध, मर्त्सन और ताबन आदि अनुमाव होते हैं। अमर्ष और उम्रता मे यह मेद है कि अमर्प निर्द्यता रूप नहीं है, पर उम्रता निर्द्यता रूप है। क्रोध और उम्रता मे यह मिन्नता है कि क्रोध स्थायी माव है, और उम्रता सद्भारी माव: अर्थात् जहाँ यह माव स्थायी रूप से हो वहाँ क्रोध और जहाँ सद्भारी रूप से हो वहाँ उम्रता कही जाती है। उदाहरण—

"मातु-पितिह जिन सोच बस करित महीपिकसोर , गर्भन के अभैक दलन परसु मोर अति घोर।" १०६॥

यहाँ लद्मगण्जी के प्रति परशुरामजी के वाक्य में उग्रता भाव की व्यक्षना है। किन्तु—

''तब सप्त रिथयों ने वहाँ रत हो महा दुष्कर्म में ; मिलकर किया खारंभ उसको विद्ध करना मर्म में। कृप, कर्यों, दु:शासन, सुयोधन, शकुनि सुत-युत द्रोण भी; उस एक बालक को लगे वे मारने बहुविध सभी।"१०॥

श्रिमिमन्यु पर सात महारिथयों का एक साथ प्रहार करने में यहाँ क्रोध स्थायी रूप से होने से रौद्र रस की व्यञ्जना है—न कि उप्रता सञ्चारी।

३ 'तस्य स्थायित्वेनास्याः संचारिणीत्वेनैव भेदात्।' स्सगङ्गाधर्, पृष्ठ १० ।

"भरत कि राउर पूत न होहीं। श्रानेहु मोल बेसाहि कि मोहीं॥ जो सुनि सर श्रस लागु तुम्हारे। काहे न बोलेहु बचन बिचारे॥ देहु उत्तर श्रम कहहु कि नाहीं। सत्यसिंधु तुम रघुकुल माहीं॥ सत्य सराहि कहेहु वर देना। जानेहु लेड्हि माँगि चबेना॥ सिबि दुधीचि बिल जो कछु भाखा। तनु धनु तजेउ बचनपन राखा॥"१० प्र

यहाँ दशरथजी के प्रति कैकेयी द्वारा की हुई मर्त्सना में उमता की व्यञ्जना है।

(२८) मिति—शास्त्रादि के विचार एवं तर्कादि से किसी बात का निर्णय कर लेना ही मित है। इसमे निश्चित वस्तु का संशयरित स्वयं अनुष्ठान या उपदेश और सन्तोष आदि अनुभाव होते हैं। उदाहरण—

"श्रीनिमि के कुल दासिन हू की निमेष कुपंथ न है समुहाती, वापर हों हिय मेरो सुभाव विचार यहै निहचै ठहराती। 'दासज्' भावी स्वयंबर मेरे को बीस विसे इनके रँगराती; नातरु साँवरी मूरति राम की मो श्रांखियान मे क्यों गढ़ि जाती।"१०६

यहाँ श्रीजनकनन्दिनीजी के वाक्यों में 'मति' की व्यञ्जना है।

"व्याल कराल महाविष पायक मत्त गयंदन के रद तोरे, सासित संकि चली डरपेंडुने किंकर ते करनी मुख मोरे। नेक विषाद नहीं प्रहलादहि कारन केहरि के बत हो रे, कौन की त्रास करें 'तुलसी' जोपे राखि हैं राम तो मारि है को रे।" १९०

प्रह्लादजी की रत्ना विमान है। 'जोपै राखि है राम, तो मारि है को रे' अनुभाव है। इनके द्वारा 'मित' की व्यञ्जना है।

"सुनती हो कहा, भिज जाहु घरें, बिँध जास्रोगी काम के बानन में ; यह बंसी 'निवाज' भरी विष सों विष-सो भर देत है प्रानन में । अब ही सुधि भूलि ही भोरी मटू ! विरमों जिन मीठी-सी तानन में ; कुल-कान जो श्रापुनी राख्यो चही, श्रॅगुरी दें रही दुउ कानन में।"१११ मुखा नायिका को सखी के इस उपदेश में 'मित' की व्यञ्जना है।

जाइबो चाहतु है जमुना तट तो सुनु बात कहाँ हितकारी , मंजुल वंजुल कुंजन में सिल ! मूिजहू तू जहयो न वहाँ री। जो उतहू कवी जा निकसै रिलयो यह याद कही जु हमारो ; वा मनमोहन की मधुरी मुरली-धुनि तू सुनियो न तहाँ री। ११२॥

यहाँ भी किसी गोपाङ्गना को उसकी सखी द्वारा दिए गए उपदेश में 'मिति' की व्यञ्जना है।

(२६) व्याधि—रोग और वियोग आदि से उत्पन्न मन का सन्ताप ही व्याधि है। इसमे प्रस्वेद, कम्प,ताप आदि अनुभाव होते हैं। उदाहरण—

> "पत्तन प्रकट बरुनीन बढ़ि नहिँ कपोत्त ठहराह ; ते श्रॅसुवा छतियाँ परे छनछनाइ छिप जाह ।"११२॥

वियोगिनी की इस दशा के वर्शन में व्याधि की व्यक्षना है।

(२०) उन्माद—काम, शोक और मय आदि से चित्त का अमित होना उन्माद है। इसमे वेमोके हॅसना, रोना और गाना तथा विचार-शत्य वाक्य कहना आदि अनुभाव होते हैं। उदाहरण—

'श्राके जूही-निकट फिर यो बालिका व्यग्न वोली— मेरी बार्ते तनक न सुनीं पातकी पाटलों ने। पीड़ा नारी-हृदय-तल की नारि ही जानती है; जूही! तृ है विकच-चदना, शान्ति तृ ही सुके दे।"११४॥

यहाँ श्रीकृष्ण के वियोग में जुही लता के प्रति राधिकाजी के इस चाक्य में उन्माद की व्यञ्जना है। "नाहिने नंद को मंदिर ये, दृषभानु को सौन, कहा जकती हो ; हों ही अकेली तुही कवि 'देवजू' घूँघट के किहिँकों तकती हो ? भेटती मोहि सट्ट किहिँ कारन, कौन-सी धों छुवि सो छुकती हो ; काह भयो है, कहा कही, कैसी हो, कान्ह कहाँ है, कहा बकती हो ?"? ११४

श्रीकृष्ण के वियोग में चृषमानुनन्दिनी की इस दशा में 'उन्माद' की व्यञ्जना है।

(३१) मरण्—मरण् तो प्रसिद्ध ही है। रौद्रादि रसों मे नायक के वीरत्व के लिये शत्रु के मरण् का भी वर्णन हो सकता है । श्रृङ्कार-रस मे साज्ञात् मरण् की व्यञ्जना अभाङ्गलिक होने के कारण् मरण् के प्रथम की अवस्था (अर्थात् वियोग-श्रृङ्कार मे शरीर-त्याग करने की चेष्टा) का ही वर्णन किया जाता है । अथवा मरण् का वर्णन ऐसे ढंग से किया जाना चाहिये, जिससे शोक उत्तन न हो । उदाहरण—

मलयानिल ! यह सुना गया है तेरी गति रकती न कहीं;

प्राण-पर्लेख उड़ा, साथ ले चत्र राधा की शीव्र वहीं। सब सिंखयों से कह देना बस सिवनय यही वियोग-कथा;

जीवतेश के धाम गई वह सह न अधिक मधु-विरह-व्यथा । ११६

यहाँ मलय-मारुत के प्रति विरिहिणी राधिकाजी के इस कथन में मरण की प्रथम श्रवस्था के वर्णन में मरण की व्यञ्जना है।

१ 'किन्तु नायकवीयांथं शत्रौ मरग्रमुच्यते ।'—हिरमिक्किरसामृतसिन्धु ।
 २ श्रङ्काराश्रयालम्बनत्वेन मरग्रे व्यवसायमात्रमुपनिबन्धनीयम्'—
 दशह्पक ४ । २१ ।

३ 'मरण्यमचिरकालप्रत्यापत्तिमयमत्र मन्तव्यं येन शोकोऽवस्थानमेक न लभते।'--नाट्यशस्त्र, श्रभिनवभारती, पृष्ठ ३०८।

"पूछत हों पिछताने कहा फिरि पीछे ते पावक ही को पिछोंगे; काल की हाल में बूडित बाल बिलोकि हलाहल ही को हिलोंगे। लीजिए ज्याय सुधा-मधु प्याय के न्याय नहीं विष-गोली गिलोंगे; पंचनि पंच मिले परपंच में वाहि मिले तुम काहि मिलोंगे।" ११७

यहाँ भी मरण की पूर्वावस्था के वर्णन में मरण भाव की व्यञ्जना है। वह भागीरथी-सरजू-जल-संगम-तीरथ में तन त्यागन सों, कट देवन की गिनती में गिनाय समोद सिघाय विमानन सों। तहँ पूरव रूपहु सों अधिकी रमनी सँग मंजु विहारन सों; वन-नंदन में करिवे जु बिलास लग्यो नृप पुन्य प्रभावन सों।१९=।

इसमे साज्ञात् मरण की व्यञ्जना होने पर मी महाकवि कालिदास ने रघुवंश मे महाराजा श्रज के स्वर्ग गमन का श्रङ्कार-मिश्रित वर्णन ऐसे ढङ्क से किया है कि जिससे शोक का ग्रामास मी नहीं होता है।

(३२) त्रास—वज्र-निर्घात, उल्का-पात श्रादि उत्पातो से श्रीर श्रपने से प्रवल का श्रपराध करने पर उत्पन्न चित्त की व्यप्रता त्रास है। 'त्रास' सञ्चारी श्रीर 'मय' स्थायी में यह भेद हैं कि त्रास में सहसा कम्प होता है, किन्दु भय पूर्वापर के विचार से उत्पन्न होता है। उदाहरण—

"चहुँ त्रोर मरोर सौं मेह परे घनधोर-घटा घनी छाइ गई सी; तरराय परो बिजुरी कितहूँ दसहू दिसि मानहु ज्वाल बई सी।

९ पञ्चभूतो में पञ्चभृत मिल जाने के बाद अर्थात् प्राशान्त हो जाने के बाद ।

२ 'गात्रोत्कस्पो मनः कस्पः सहसा त्रास उच्यते । पूर्वापरविचारोत्थं भयं त्रासाल्प्रथक् भवेत्'—हरिभक्तिस्सामृतसिम्बु ।

कवि 'ग्वाल' चमंक श्रचानक की लखतें ललना मुरमाय गई सी; शहराइ गई, हहराइ गई, पुलकाय गई, पत्त न्हाय गई सी।"११६

यहाँ वज्रनिर्घात-जन्य त्रास की व्यञ्जना है।

"भागे मीरजादे, पीरजादे थ्रौ' श्रमीरजादे,
भागे खानजादे प्रान मरत बचाय कै;
भागे गज बाजि रथ पथ न संभारें परें,
गोजन पै गोज सूर सहिम सकाय कै।
भाग्यो सुजतान जान बचत न जानि, वेशि—
विज्ञिंड पै विराजि बिज्ञखाय कै;
जैसे जगे जंगल में श्रीषम की श्रागि चजें,
भागि सुग महिष वराह बिज्ञखाय कै।" १२०॥

यहाँ मीरजादे स्त्रादि के भागने मे प्रधानतया त्रास की व्यञ्जना है।

(३३) वितर्क सन्देह के कारण विचार उत्पन्न होना ही वितर्क है। इसमें भ्रू-भङ्ग, शिरःकम्प श्रौर उँगली उठाना श्रादि चेष्टाश्रो का वर्णन होता है। उदाहरण—

> "कैथों मोर सोर तिज गए री अनत भाजि, कैथों उत दादुर न बोजत हैं ए दई, कैथों पिक-चातक, महीप काहू मार डारे, कैथों बगपॉत उत अंत गति ह्वे गई। 'श्रालम' कहै हो श्राली श्रजहूँ न श्राए प्यारे, कैथों उत रीति विपगीतै विधि ने उई; मदन-महीप की दुहाई फिरिबे ते रही, जूमि गए मेघ, कैथों बीजुरी सती मई।" १२१॥

यहाँ विरहिणी नायिका के इस कथन में वितर्क की व्यञ्जना है। प्रेम-निकुंज में रोके कहा तितिता सिंख चंक-विलोकन दारि कै; कोपित कैथाँ विश्वाखा किए हिर कीं समुसावत में न विचारि कै। सोचत यों वृषभान-जली चिर लीं भग कुंज गली को निहारि कें; तै कर सीँ सरकी परकी भुवि में गल फूज की माल उतारि कै।१२२

यहाँ राधिकाजी की उत्करिकतावस्था में वितर्क की व्यञ्जना होने पर भी चौथे चरण में जो विषाद व्यञ्जित होता है वही प्रधान है।

एक मत यह भी है कि वितर्क निर्णयान्त होता है, अर्थात् अन्त में निश्चय हो जाता है।

मुख्य सञ्चारी भाव तो ये ही ३३ हैं। इनके सिवा और भी चित्तवृत्तियों—मावो—की प्रायः व्यञ्जना होती है। जैसे, मात्सर्य, उद्देग,
दम्भ, ईंच्यां, विवेक, निर्णय, ज्ञमा, उत्कर्यठा और माध्यं आदि। किन्तु
वे सभी भाव उक्त ३३ भावों के अन्तर्गत मान लिए गए है। जैसे,
भात्सर्य को अस्या मे, उद्देग को त्रास में, दम्भ को अवहित्थ में,
ईंच्यां को अमर्ष मे, ज्ञमा को घृति में, उत्कर्यठा को औत्सुक्य में और
धार्ष्य को चपलता के अन्तर्गत माना गया है। इनके सिवा स्थायी भाव
भी अवस्था विशेष में अपने नियत रस से अन्यत्र सञ्चारी हो जाते हैं।
यह आगे साष्ट किया जायगा।

## स्थायी भाव

जो भाव चिरकाल तक चित्त में स्थिर रहता है, एवं जिसको विरुद्ध या अविरुद्ध भाव छिपा या दवा नहीं

१ 'विनिर्ण्यन्तएबार्यतकंइत्यूचिरे परै:'—हरिभक्तिरसामृतसिन्यु,

सकते, श्रीर जो विभावादि से सम्बन्ध होने पर रस-रूप में व्यक्त होता है, उस श्रानन्द के मूल-भूत भाव को स्थायी भाव कहते हैं।

स्थायी भाव नौ हैं—(१) रति, (२) हास, (३) स्रोक, (४) क्रोध, (५) उत्साह, (६) भय, (७) जुगुप्सा, (८) विस्मय ऋौर (६) निर्वेद या शम।

सञ्चारी भाव अपने विरोधी या अनुकूल मान से घटते-बढ़ते एनं उत्पन्न श्रौर विनष्ट होते रहते हैं। किन्तु स्थायी भाव विकृत नहीं होते, इसीलिये ये 'स्थायी' कहे जाते हैं। सञ्चारी भान स्थायी भानो के अनुचर हैं। रसकी परिपक्त अनस्था मे ही रित आदि स्थायी और निवेंद आदि सञ्चारी भानो की स्थायी और सञ्चारी सज्ञा है—रस के विना ये सभी 'भान' मात्र है। वास्तविक स्थायी भाव के उदाहरण तो रस की परिपक्त अवस्था मे ही मिल सकते हैं, अन्यत्र नहीं। किन्तु जहाँ स्थायी भाव रस-अवस्था को प्राप्त नहीं होता वहाँ वह भाव तो रहता ही है, पर उसकी स्थायी सज्ञा न रहकर केवल वहाँ वह भाव मात्र रह जाता है। जो उदाहरण नीचे दिये गये है, वे रित आदि की माव अवस्था के ही हैं।

(१) रति—रित का ऋर्य है प्रीति, ऋनुराग या प्रेम । श्रङ्कार-रस का रित स्थायी भाव है। यह ध्यान में रखना चाहिए कि स्त्री में पुरुष

१ विरोधी भाव दूसरे भाव को इस प्रकार नष्ट कर देता है जिस प्रकार श्रीप्र को जल ।

२ श्रनुकूल भाव दूसरे भाव को इस प्रकार जिए। या दवा देता है जिस प्रकार सूर्य का प्रकाश श्रम्य प्रकाश को।

३ भावों की श्रधिक स्पष्टता भाव-प्रकरण में की जायगी।

की क्रोर पुरुष में स्त्री की रित ही शृङ्कार-रस में त्थायी मानी जाती हैं। गुरु, देवता क्रोर पुत्रादि में प्रेम होना भी रित है, पर वह रित शृङ्कार-रस का स्थायी नहीं, उसकी केवल भाव सज्ञा है।

रति भाव।

निकसत ही सिस उद्धि जिमि घोरज कछु इक छौरि :

गंगाधर देखन सगे विंबाधर-मुख-गौरि ।१२३॥ यहाँ श्रीराङ्कर का पार्वतीजी के मुख के सम्मुख कुछ ही सामिलाप

र्मरीच्या हुआ है, और सञ्चारी भावों से इसकी पुष्टि नहीं की गई है, अतः शृङ्गार-रस का परिपाक नहीं हुआ है। केवल रित-भाव है।

"सजन लगी है कहूँ कबहूँ सिँगारन को ,

तजन लगी है कहु बेस वसवारी की; चलन लगी है कहु चाह 'पदमाकर' त्यों,

वलन बगी है मंजु मूरति मुरारी की।

सुंदर गुविंद-गुन गुनन लगो है क्छू

सुनन लगी है बात बाँकुरे बिहारी की;

प्रगत लगी है लिंग लगन हिए सौं नेकु,

लगनु लगी है कहु पी की प्रानप्वारी की।"१२४॥

यहाँ नायक में विश्रव्य नवोढ़ा नायिका की रित, भाव मात्र है, श्रुद्धार का परिपाक नहीं हुन्ना है।

(२) हास-वचन, श्रद्ध श्रादि की विकृतता देखकर चित्त का विकसित होना हास है। उदाहरण-

"यह मैं तोही में लखी भगति श्रपूरव वाल ; लिह प्रसाद-माला जु भो तन कदंव की माल।"१२१॥

प्रेमी द्वारा स्पर्श की हुई माला के घारण करने से नायिका के रोमाञ्चित हो जाने पर नायिका के प्रति सखी के इस विनोद में 'हास'-भाव की व्यञ्जना है। "कबहूँ नहिं कान सुने हमने यह कौतुक मंत्र विचार के हैं; कहि कैसे भए किर कौने दए सिखए कोड साधु अपार के हैं। किंदि'खाल'कपोल तिहारे अली! दुहुँ और में बाग बहार के हैं; चमकें ये चुनी-सी चुनी इतमें, उतमें पके दाने अनार के हैं।"१२६0

नायिका के प्रति सखी की इस उक्ति में हास के श्रङ्कुर-मात्र की व्यञ्जना है। हास का परिपाक नहीं है।

(३) शोक—इष्ट जन के एवं विभव के विनाश आदि कारणों से चित्त का व्याकुल होना शोक है। जहाँ स्त्री और पुरुष के पारस्परिक वियोग में जीवित अवस्था का ज्ञान रहते हुए चित्त की व्याकुलता होती है, वहाँ विप्रलम्म श्रङ्कार मे शोक स्थायी माव नहीं रहता है, किन्दु सञ्चारी माव हो जाता है। उदाहरण्—

"राम के राज-सिँहासन बैठत भ्रानंद की सरिता उमही है; त्यो 'नँदरामज्' राजसिरी सियराम के भ्रानन राजि रही है। भूषण हार मॅडार जुटावत कौसिका कामद बानि गही है; कैकई के पछिताव यहै इहिं श्रोसर श्रोध-सुवाल नहीं है।"१२७4

यहाँ श्रीरामराज्यामिषेक के ज्ञानन्दोत्सव मे दशरथजी के न होने का कैकेई को पश्चाताप होने मे शोक उद्बुद्ध मात्र है।

> "भौरन को लैके दिस्तुन समीर घीर, डोलित हैं मंद अब तुम धौं किते रहे; कहैं किव 'श्रीपति' हो प्रबल वसंत मित-मंत मेरे कंत के सहायक जिते रहे। लागत विरह-जुर जोर तैं पवन हुँ के ,

परे घूमि मूमि पै सम्हारत निते रहे ;

## रति को बिलाप देखि करुनाग्रगार कछु लोचन को मूँदि कै त्रिलोचन चितै रहे।"१२८॥

कामदेव के भरम हो जाने पर रित की विकलता देखकर श्रीशङ्कर के हृदय में कहणा उत्तन्न होने मे शोक माव है। 'कुछ' शब्द श्रपूर्णता-सूचक है, श्रतः कहण का परिपाक नहीं हुआ है।

(४) क्रोध—गुरु श्रौर वन्धुबनों के वध करने के श्रपराध श्रादि से एवं कलह, विवाद श्रादि से क्रोध उत्पन्न होता है। जहाँ साधारण श्रपराघ के कारण क्रूर वाक्य कहे जाते हैं, वहाँ 'श्रम्ष' सञ्चारी भाव होता है। उदाहरण—

भीषम-रन-कौसता निरित्त मान न जिय कछु न्नास; भृगुनंदन के द्यान में भयो अरुन आभास।१२२॥ यहाँ भीष्मजी के साथ युद्ध करते समय, परशुरामजी के नेत्रों मे अरुगाता के आभास में कोध भाव की व्यञ्जना है।

(१) उत्साह—कार्य करने में श्रावेश होने को उत्साह कहते हैं।
यह धैर्य श्रार शौर्यादि से उत्पन्न होता है। उदाहरण—
भर-हीन मही मिथितेस कही, सो सुनी सिह क्यों निज बंस जजाऊँ;
यह जीरन चाप चढाइबो का, सिसु-छुत्रक ज्यो छिन मॉहि तुराऊँ।
भुवि-खंड कहा ब्रह्मंड अखंड, उठा कर-कंदुक जों ज अमाऊँ;
राधुराज को हाँ लघु डावरो हूं, प्रमु! रावरो जो अनुसासन पाऊँ।१३०

यहाँ उत्साह मान की व्यक्तना है। 'रावरो जो अनुसासन पाऊँ' के कथन से वीर-रस की अमिन्यिक्त मे अपूर्णता है।

"तेरी ही निगाह को निहारते सुरेस सेस , गिनती कहा है और नृपति बिचारे की ; को हो तिहुँ सोकन में राजा दुरलोधन ! जो , करतो बिनै ना आन चर्नन तिहारे की ; 'बेनी द्विज्ञ' रन में पुकारि कहै भीषम यों ,' देखतो बहार बीर बानन हमारे की ; कुॉह पांडु-दब की ना दिखाती या दुनी में कहूँ , होती ना पनाह जो पै पीत पटवारे की।"'१३१॥ भीषम के इन वाक्यों में उत्साह-माव की व्यञ्जना है। "होती न

मीष्म के इन वाक्यों में उत्साह-भाव की व्यञ्जना है। "होती न पनाह जो पै पीत पटवारे की" कथन से बीर रस का परिपाक रुक गया है।

(६) भय—सर्प, सिंह त्रादि हिसक प्राणियों के देखने पर श्रौर प्रवल शत्रु त्रादि से उत्पन्न चित्त की व्याकुलता भय है। उदाहरण—

काली-हर् काली लख्यो जनमाली हिँग श्रातु; मंद-मंद् गति भीत ज्यों चलन लग्यो विकलातु।१३२॥

यहाँ 'भीत ज्यों' के कथन से 'भय' भाव-मात्र की व्यञ्जना है। भयानक रस का परिपाक नहीं।

"निज चित्त में कर सूर्य साची, द्रौपदी ने यों कहा— श्रांतिरिक्ष पतियों के कभी कोई न इस मन में रहा। भगवान् ! तुम्ह संतुष्ट हो जो जानकर इस मर्म को, तो हुष्ट कीचक कर न पानै नष्ट मेरे धर्म को।"१३३॥

सुदेव्या द्वारा प्रेषित कीचक के समीप जाती हुई द्रौपदी के इन वाक्यों में 'भय'-भाव की व्यञ्जना है, भयानक रस नहीं है।

(७) जुगुप्सा—घृशित वस्तु को देखने श्रादि से घृणा उत्पन्ने होना जुगुप्सा है। उदाहरण्—

स्पनला को रूप लखि स्रवत रुधिर विकराल, तिय-सुभाव सिय हठि कडुक मुख फेरबो तिहिँ काल 19३४॥ यहाँ 'कछुक मुख फेरबो' के कथन से जुगुप्सा भाव की व्यझना है। बीमत्सरस का परिपाक नहीं हुन्ना है। ( प ) विस्मय—ग्रलौकिक वस्तु के देखने श्रादि से श्राश्चर्य उसका होना विस्मय है। उदाहरण—

> सुर नर सब सचिकत रहे पारथ को रन देखि: पै न गिन्यो जदुनाथ ग्रति करन-पराक्रम पेखि।१३४॥

यहाँ अर्जुन के रण-कौशल के विषय में विस्मय माव-मात्र की व्यक्तना है। 'पै न गिन्यो' के कथन से अद्भुत रस का परिपाक नहीं हो सका है।

(१) शम अथवा निर्वेद—नित्य और अनित्य वस्तु के विचार से विषयों में वैराग्य उत्पन्न होना 'शम' हैं । उदाहरण—

> सबिह सुलभ नित विषय-सुख क्यो त् करतु प्रयास : दुर्लभ यह नर-तन समुभिः करहु न वृथा बिनास ।१३६॥

वैरान्य का उपदेश होने से यहाँ निर्वेद भाव-मात्र है, शान्त रस नहीं है।

जहाँ इष्ट-वियोगादि से उत्पन्न निर्वेद होता है, वहाँ उस निर्वेद की सञ्चारी संजा है। यह पहले कहा जा खुका है।

'रित' ब्रादि भाव शृङ्कार ब्राटि नवो रसो के स्थायी भाव हैं। जैसे,
(१) शृङ्कार का रित, (२) हास्य का हास, (३) करुण का शोक,
(४) रौद्र का क्रोध, (५) वीर का उत्साह, (६) भयानक का भय,
(७) त्रीमत्स का जुगुप्सा, (८) ब्रान्त का विस्मय ब्रौर (६) शान्त
रस का निवेंद। इस प्रकार प्रत्येक रस का एक स्थायी भाव नियत है।
ये नौ भाव श्रपने-ब्रपने नियत रस मे ही स्थायी भाव की संज्ञा प्राप्त
कर सकते हैं। क्योंकि इनकी ब्रपने-ब्रपने रस में ही ब्रान्त तक (रसानुभव
होता रहे तब तक) स्थिति रहती है। यदि ब्रपने नियत रस से ब्रान्यव
किसी दूसरे रस में इनमें से कोई भाव उत्पन्न होता है तो वह वहाँ स्थायी
न रहकर व्यभिचारी हो जाता है। उसकी स्थिति वहाँ स्थायी रूप मे
ब्रन्त तक नहीं रहती—वहाँ वह उत्पन्न ब्रौर विलीन होता रहतां

है। जैसे, 'रित' शृङ्गार-रस का स्थायी भाव है, वह वहाँ तो स्थित रहता है, किन्तु हास्य, करूण एवं शान्त रस में उत्यन्न और विलीन होता रहने के कारण व्यभिचारी हो जाता है। इसी प्रकार शृङ्गार और वीर रसमें 'हास'; वीर-रस में 'क्रोध'; शान्त और मयानक में 'जुगुप्सा'; रौद्र रस में 'उत्साह'; शृङ्गार-रस में 'मय'; सञ्चारी हो जाता है। 'विस्मय' श्रद्धत के सिवा अन्य सभी रसों में सञ्चारी हो जाता है।

जब रित आदि भाषों का नियत रस में प्रादुर्भाव होता है, तब ये विभावअनुभावादि द्वारा रस अवस्था को पहुँच जाते हैं। ऐसी अवस्था में इन स्थायी भाषों एवं रसो में कोई भिन्नता नहीं रहती। रसो के जो लच्च्ए आगे दिखाये जायँगे वे इन स्थायी भाषों के लच्च्ए भी हैं। इसलिये केवल इनकी अपरिपक अवस्था के ही उदाहरण ऊपर दिये गये है।

इस विषय में यह प्रश्न होना स्वाभाविक है कि जब रित आदि भाव भी अपने नियत रस के सिवा अन्य रसो में सञ्चारी (व्यभिचारी) हो जाते हैं, फिर इन्हें ही स्थायित्व का महत्त्व क्यों है निवेंदादि अन्य सञ्चारी भावों को क्यों नहीं है भरत मुनि कहते हैं—"सभी मनुष्यों के हाथ-पैर आदि समान होने पर भी कुल, विद्या और शील आदि के कारण कुछ मनुष्य राजत्व को प्राप्त कर सकते हैं। इसी प्रकार विशेष गुणशाली होने के कारण—रस अवस्था को प्राप्त करने की सामर्थ्य होने के कारण—रित आदि ही स्थायित्व की प्रतिष्ठा के योग्य हैं।"

१ 'रत्यादयः स्थायिमावाः स्युभू विष्ठविभावजाः; स्तोकैर्विभावेस्त्यज्ञास्त एव व्यमिचारियः।'-श्रलङ्कार्-रताकर वचोत-सहित कान्यप्रदीप, श्रानन्द्राश्रम-संस्करण, सन् १६११, इष्ठ १२१-१२४ श्रीर १८१।

स्थायी भाव ग्रपने नियत रस से ग्रन्यत्र-दूसरे किसी रस-में व्यभि-चारी हो जाने पर भी वे ग्रपने-ग्रपने रस के स्थायित्व के विशेषाधिकार से च्युत नहीं होते । जैसे किसी विशेष प्रान्त के राजा के ग्रन्यत्र जाने पर चहाँ उसकी शासन-शिक्त न रहने पर भी वह ग्रपने प्रान्त का राजा बना रहता है ।

### स्थायी भावों की रस अवस्था

विभाव, अनुभाव और व्यभिचारी भावों से व्यक्त स्थायी भाव ही रस है । व्यक्त का अर्थ दूसरे रूप में परिणत हो जाना है । जैसे, दूध से दही। इसी प्रकार रित आदि स्थायी भाव (मनोविकार) जो सामाजिकों के अन्तः करण में वासना रूप से पहलें से ही स्थित रहते हैं, उनके साथ जब विभावादि का संयोग होता है, तब वे ही रूपान्तर होकर रस-रूप में व्यक्त होने लगते हैं। मिट्टी के नवीन पात्र में यद्यपि गन्ध पहले से ही विद्यमान रहती है, तथापि प्रतीत नहीं होती, किन्तु जल के संयोग से व्यक्त होने लगती है। इसी प्रकार सहृदय जनों के हृदय में पूर्वानुभूत (पहले अनुभव किए हुए) रित आदि मनोविकार अव्यक्त (अप्रकट) रहते हैं, किन्तु काव्य के अवण या पढ़ने से अथवा नाटक के देखने से उन रित आदि मनोविकारों में विभावादि का (शकुन्तला आदि के वर्णन या दश्य का) संयोग होने से वे रित आदि भाव जाग्रत् हो जाते हैं, और आनन्दानुभव होने लगता है। इस प्रकार रित आदि स्थायी भाव ही रस संजा को प्राप्त हो जाते हैं।

## रस की अभिव्यक्ति

विभाव, अनुमाव और व्यभिचारी भावां को रित आदि स्थायी भावां के कमशः कारण, कार्य और सहकारी कारण रूप वतलाए गए हैं, किन्तु इनकी यह कारण, कार्य और सहकारी कारण रूप में पृथक्पृथक्

उ 'ब्यक्तः स तैर्विभावाद्यैः स्थायीभावी रसस्मृतः'।
—काव्यप्रकाश, ४ । ३८।

प्रतीति रसं के उद्बोध की प्रथमावस्था में ही होती है-रस के उद्बोध के समय यह पृथकता प्रतीत नहीं होती। उस समय विभावन के त्रालौकिक व्यापार द्वारा (जिसकी स्मष्टता त्रागे की जायगी ) ये तीनो समूह-रूप से रस को व्यक्त करते हैं, श्रतएव उस समय ये तीनो समूह-रूप से कारण रूप हो जाते हैं -- ऋर्थात् रस के आनन्दानुभव के समय थे तीनो अपनी पृथक्ता को छोडकर, समृह-रूप से संयोग पाकर, स्थायी भाव को, प्रपानक रस की तरह, ब्राखराड रस-रूप मे परिसात कर देते हैं। जैसे जल में डालने के प्रथम चीनी, मिरच, हींग, नमक श्रौर जीरे ब्रादि का स्वाद भिन्न-भिन्न रहता है, किन्तु इन सबके मिलने पर उनका वह मिन्नत्व न रहकर जीरे के जल की तरह प्रपानक रस (पिये जानेवाले पटार्थ ) का एक विलक्षण आस्वाद हो जाता है। इसी प्रकार विभावादि से मिलकर स्थायी भाव श्रखराड घन चिन्मय रस-रूप मे परिगत हो जाते हैं। अभिप्राय यह कि विभावादि के सम्मिलित होने पर ही उनके व्यञ्जनीय रस की व्यञ्जना हो सकती है। केवल विभाव, श्रनुभाव या व्यभिचारी माव स्वतन्त्र रूप से किसी रस की व्यञ्जना नही कर सकते । क्यांकि, विभाव ब्रादि स्वतन्त्र रूप से किसी रस के नियक नहीं हैं। जैसे, सिंह त्र्यादि हिसक जीव कायर मनुष्य के लिये भय के कारण होने से, भयानक रस मे, ब्रालम्बन विभाव होते है, किन्तु वे ही (सिहादि) वीर पुरुप के लिये उत्साह श्रौर कोघ के कारण होते हैं। श्रतः वीर श्रौर रोंद्र रस के भी ये श्रालम्बन हो सकते हैं। इसी प्रकार अश्रपात आदि प्रिय-वियोग में होते हैं, ख्रतः ये विष्रलम्म-शृङ्गार के त्रमुमाव हैं। भय श्रौर शोक मे भी श्रश्रुपात होते है, श्रतएव भयानक एवं करुए-रस के भी ये अनुभाव हैं। चिन्ता आदि मनोभाव प्रिय-वियोग में होने के कारण विप्रलम्म-शृङ्गार के सञ्चारी हैं। भय श्रीर शोक में भी चित्ता ब्रादि भाव होते हैं, ब्रतएव भयानक ब्रौर करुण के भी ये सञ्चारी हैं। इससे स्पष्ट है कि विभावादि पृथक्-पृथक् स्वतन्त्र रहकर किसी विशेष रस के व्यक्षक नहीं हो सकते। जो विभाव, ग्रानुभाव श्रौर सञ्चारी समूह रूप में एक साथ जिस विशेष रस के होते हैं, वे ज्यो-केन्त्योः मिले हुए कसी भी दूसरे रस में नहीं हो सकते। निष्कर्ष यह कि विभावादिः तीनों के समूह से ही रस की ग्राभिव्यिक्त होती है। इसीसे रस विभावादिः समूहालम्बनात्मक है।

यद्यपि किसी किसी वर्णन में कहीं अनुभाव और सञ्जारी के विना केवल विभाव, कहीं विभाव और सञ्जारी के विना केवल अनुभाव, ज्रीर कहीं विभाव और अनुभाव के विना केवल सञ्जारी ही दृष्टिगत होते है, और वहाँ भी रस की व्यञ्जना होती है। इस अवस्था में यद्यपि यह प्रश्न होता है कि विभावादि तीनों के सम्मिलित होने से ही रस की अभिव्यक्ति क्यों कही जाती है! बात यह है कि जहाँ केवल विभाव, या अनुभाव अथवा सञ्जारी ही होते हैं वहाँ भी रस की व्यञ्जना तो विभावादि तीनों के समूह द्वारा ही होती है। विभावादि में से जिस एक भाव की स्थित होती है, वह व्यञ्जनीय रस का असाधारण सम्बन्धी होता है, और वह दृसरे किसी रस की व्यञ्जना नहीं होने देता। और उस एक भाव से अन्य दो भावों का आहोप हो जाता है, अर्थात् वह एक ही भाव अपने व्यञ्जनीय रस के अनुकृल अन्य दो भावों का बोध करा देता है। जैसे—

केवल विभाव के वर्णन का उदाहरण—
नम में घनधोर ये स्थाम घटा श्रति जोर भरी घहरान लगी,
पिक, चातक, मोरन की धुनिह चहुंश्रोरन धूम मचान लगी;
मलयानिल सीतल मंद् श्रली ए मदनानल की धधकान लगी,
निरस्ते किन पीतम पार्य परे ? रहि है कबलों श्रव मान-पगी ?१३७।

मानिनी नायिका के प्रति सखी के ये वाक्य हैं। यहाँ यद्यपि 'नायिका' त्रालम्बन-विभाव त्रौर 'वर्षा-काल' उद्दीपन विभाव हैं, स्रनुभाव तथा सञ्चारी भाव नहीं हैं, पर 'मानिनी नायिका' विप्रलम्भ-शृङ्कार का असाधारण आलम्बन-विभाव है—इसके द्वारा दूसरे किसी रस की व्यञ्जना नहीं हो सकती। अतः यहाँ केवल आलम्बन और उद्दीपन विभावों के बल से अज्ञो का वैवर्ण्य होना आदि अनुभाव और चिन्ता आदि सञ्चारी भावों की आवश्यक प्रतीति हो जाती है। क्योंकि वर्षाकालिक कामोद्दीपक विभावों द्वारा वियोगावस्था में चिन्ता आदि मनोविकार और विवर्णता आदि चेष्टाओं का होना अवश्यम्भावी है। अतएव विभावादि जीनो के समृह से यहाँ विप्रलम्भ-शृङ्कार रस की अभिन्यिक है।

केवल अनुभावों के वर्णन का उदाहरण—
कर-मिंदेत मंज मृनालिनि ज्यों हुति अंगन की मुरमाय रही ,
सिंखयान ही के समुमावन सी कहु काम में चित्त लगाय रही ,
नव-खंडित दंतिन-द्तन-सी व्यों कपोलन पीवता छाय रही ,
निकर्लक मयंक र-कला-छिन की समता तनुता तन पाय रही । १३६॥

वह मालतीमाधव नाटक में मालती की विरहावस्था का वर्णन है। यहाँ ऋड़ों का मुरम्ताना, ऋलित होना, कपोल पीत हो जाना, ऋदि वियोगावस्था के केवल ऋनुभाव हैं—ऋालम्बन, उद्दीपन तथा सम्चारी माव नहीं है। उक्त ऋनुभावों के बल से 'वियोगिनी नायिका' रूप ऋालम्बन विभाव का ऋौर चिन्ता ऋदि सम्चारी भावों का ऋाच्छेप हो जाता है। क्योंिक ऋड़ों का मुरम्ताना ऋदि चेष्टाएँ (जो कि ऋनुभाव हैं) वियोग-दशा में चिन्ता ऋदि से ही उत्पन्न होती हैं। ऋतएव यहाँ विभावादि तीनों के समूह से वियोग-शृङ्गार-रस की ऋभिन्यिक्त है।

केवल व्यभिचारी भावों के वर्णन का उदाहरण — दूर दिखराए उतकंठ सीं भराए घने , श्रावत हो नेरे फेर वैसे सतराए हैं :

<sup>ा</sup> तुरत के कटे हुए हाथी के दाँत के समान । २ चन्द्रमा ।

बोर्लें विकसाष, अरुनाए हैं छुवातु गातु ,
क्षेंचत दुकूल भौंह साथ छुटिलाए हैं।
विनै सीं मनाए तो हू क्यों हूँ समुहाए नाहिं ,
चरन निपात भए श्रासुन भराए हैं;
पीतम हताश हूं के जात फिरि श्रावत ही ,
मानिनी के दनन श्रनेक भाव छाए हैं।१३६॥

मानिनी नायिका को मानमोचन के उपायों से प्रसन्न करने में निराश होकर जाता हुआ नायक जव लौटकर आया, उस समय नायिका के अनेक भाव-गर्भित नेत्रों का यह वर्णन है। मानिनी नायिका को प्रसन्न करने में इताश होकर जाते हुए नायक के दूर रहने तक नायिका के नेत्र इस शङ्का से कि 'वह यहाँ लौट ऋाता है या चला ही जाता है' उत्सुक हुए ; उसके लौटकर समीप त्राने पर इस लजा से कि 'यह मेरी उत्सुकता को जान गया वे टेढ़े बन गये · जन वह सम्भाष्या करने लगा, तव उसकी अपूर्व बाते सुनकर हर्व से वे विकसित अर्थात् प्रफुक्षित दिखाई पड़ने लगे : जब वह स्पर्श करने लगा, तब इस अमर्ष से कि 'मुक्ते प्रसन्न किए विना ही स्पर्श करना चाहता हैं कोघ से रक्त हो गए , जब नायिका कृद्ध होकर जाने लगी, तव अपने वस्त्र को पकड़ता हुआ उसे देखकर अस्या से भौंहो के साथ वे भी टेढ़े हो गए: आखिर जब नायक उसके पैरो पर गिर पड़ा, तब इस भाव से कि 'तुम्हारे इन श्राचरणों से मै तङ्ग हो गई हूँ नायिका के श्राँस् गिरने लगे। यहाँ उत्सुकता, लजा, हर्ष, क्रोध, नहीं हैं। इन व्यमिचारियों द्वारा ही सम्भोग-शृङ्गार के विभाव, अनु-

१ यद्यपि यहाँ 'नायक' श्रालम्बन-विभाव का वर्णन तो है, पर उसके श्रपराधी होने के कार्ण उसे सम्भोग-शृङ्कार का श्रालम्बन-विभाव नहीं माना जा सकता है।

भावों का श्रात्वेप हो जाता है, श्रीर इन सबके समूह से सम्मोग-श्रङ्गार व्यक्त होता है।

इस प्रकार जहाँ साष्ट रूप में, केवल विभाव या केवल ऋनुमाव या केवल व्यभिचारी होता है, वहाँ उपयुक्त रीति से ऋन्य दो भावों का ऋाच्चेप होकर तीनो के समूह से ही रस की व्यक्ति हुआ करती है।

#### रस का आस्वाद

र्रात श्रादि मनोविकार नायिक-नायकादि श्रालम्बन विभावों में उत्पन्न होते हैं श्रोर विभावादि के संयोग से रस रूप हो जाते हैं। श्रातः रस का श्रानन्दानुभव भी नायक-नायिकादि को ही होना चाहिये, दर्शक या पाठकों को नहीं। काव्य श्रोर नाटकों में जिन पूर्वकालीन दुष्यन्त-शकुन्तलादि के चिरत्र का वर्णन या श्रामनय होता है, वे सामाजिकों के सामने नहीं रहते, न उनसे सामाजिकों का कुछ सम्बन्ध ही है श्रीर न सामाजिकों से उनका कभी साचात् ही हुश्रा है। ऐसी श्रवस्था में दुष्यन्तः श्रादि की रित का श्रानन्द, श्र्यांत् रस का श्रास्वाद, सामाजिकों को किस प्रकार हो सकता है? इस विषय का संस्कृत के साहित्याचार्यों ने बहुतः ही गम्भीर विवेचन किया है। मरतमुनि कहते हैं कि रस की निष्पत्ति विभाव, श्रनुभाव श्रीर व्यमिचारी भाव के संयोग से होती है—

"विभावानुभावन्यभिचारिसंयोगाद्धसनिष्पत्तिः र ।"

भरतमुनि के इस सूत्र को आधारभूत मानकर भिन्न-भिन्न आचार्थों ने पृथक्पृथक् मत का प्रतिपादन किया है।

<sup>3</sup> कान्य के पाठक एवं श्रोता तथा नाटक के दश्रीक ही सामाजिक कहे जाते हैं।

२ देखों नाट्यशास्त्र पर अभिनवगुसाचार्यं की ज्याख्या अभिनव भारती-गायकवाड संस्करणं, पृष्ठ २७४ एवं कान्यप्रकाश चतुर्थे उन्नास, रस प्रकरण ।

## भट्ट लोल्लट का त्रारोपवाद

भरतमुनि के इस सूत्र के प्रथम व्याख्याकार मह लोह्नट का कहना है कि दुष्यन्त-शक्कुन्तला के श्रमिनय में दुष्यन्त श्रोर शक्कुन्तला के श्रम (रित श्रादि मनोविकारों) का जो श्रानन्दानुमव सामाजिकों को होता है, वह वास्तव में दुष्यन्त श्रादि में ही उद्भूत हुआ था श्रथीत् उसका वास्तविक श्रानन्द उन्हें ही हुआ था, न कि नाट्य पात्रों को । परन्तु नाट्य पात्रों में दुष्यन्त श्रादि का सामाजिक श्रारोप कर लेते हैं श्रर्थात् दुष्यन्त श्रादि श्रीर नाट्य पात्रों में मिन्नता का श्रनुभव होते हुए भी नाट्य पात्रों को वास्तव में दुष्यन्त श्रादि न समस्तते हुए भी, नाट्य पात्रों को दुष्यन्त श्रादि मान लेते हैं श्रीर रसानुभव करने लगते हैं।

## श्रीशङ्कृक का श्रतुमानवाद

भरत सूत्र के द्वितीय व्याख्याकार श्रीशङ्क्षक<sup>2</sup> मह लोह्नट के मत को भ्रममूलक वताते हैं। उनका कहना है कि नाट्य पात्रों में दुष्यन्त आदि का सामाजिक अनुमान करते हैं, न कि आरोप। अर्थात् नाट्य पात्रों में ख्रोर दुष्यन्त आदि में अभिन्नता का अनुमव करते हुए नाट्य

१ किसी वस्तु मे उससे भिन्न अन्य किसी वस्तु के धर्म की बुद्धि कर लेने को आरोप कहते हैं। अर्थात्, एक वस्तु को दूसरी वस्तु मानना जो वास्तव में नहीं है। जैसे, नट को दुख्यन्त न होने पर भी दुख्यन्त समक्ष लेना।

२ देखो नाट्यशास्त्र पर श्री श्रमिनवगुप्ताचार्य की व्याख्या श्रमिनव-भारतो—गायकवाड़ संस्करण पृष्ठ २७४ एवं कान्यप्रकाश चतुर्थे उल्लास, रस प्रकरण ।

पात्रों में ही दुष्यन्त् आदि का अनुमान कर लेते हैं। और यह अनुमिति-ज्ञान सामाजिकों को रस का आस्वादन कराता है।

अपने इस मत के प्रतिपादन में श्रीशङ्कृक कहते हैं-

- (१) जिनमे रित आदि मनोविकार होंगे, उन्हे ही रस का आस्वादन होगा। दुष्यन्त-शकुन्तला आदि में उद्भूत रित आदि स्थायी भावो का दर्शकों को कैसे आस्वाद हो सकता है ! यह कहना कि दुष्यन्त-शकुन्तला का ज्ञान ही सामाजिको को रस का आस्वादन कराता है, युक्ति-युक्त नहीं। क्योंकि यदि दुष्यन्त आदि के ज्ञान-मात्र से ही रस का अनुभव होने लगे तो उनके नामोचारण से ही रस का आस्वाद होना चाहिए— मुख का नाम लेने से ही सुख होना चाहिए, पर ऐसा नहीं होता है।
- (२) ससार मे चार प्रकार के शान प्रसिद्ध हैं विजनके अतिरिक्त एक और भी ज्ञान होता है। वह है उपरोक्त अनुमान। जैसे किसी वस्तु के चित्र को देखकर उस वस्तु का अनुमान करना। अर्थात् जैसे घोड़े के चित्र को देखकर 'यह घोड़ा है' यह ज्ञान होना। इसी चित्र-तुरग-न्याय से उपर्शुक्त 'अनुमान' होता है।
  - (३) शिक्ता और अभ्यास द्वारा अनुकरणीय<sup>3</sup> चेष्टास्रो मे नद

१ क—सम्यक् (यथार्थ) ज्ञान । जैसे, देवदत्त को देवदत्त समसना । ख—मिथ्या ज्ञान । जैसे, जो देवदत्त नहीं है, उसको देवदत्त समसना ।

ग—संशय ज्ञान । जैसे, यह देवदत्त है या नहीं ?

घ—सादश्य ज्ञान । जैसे, यह देवदत्त के समान है ।

२ चित्र में लिखे घोडे को देखकर उसकी 'यह घोड़ा है' ऐसा ही सब कहते हैं, न कि यह घोड़े जैसा है।

३ शकुन्तलादि की चेन्टाश्रो की मक्कल करने में।

निपुरा होता है ग्रतः श्रमिनय के समय उसे स्वयं यह ध्यान नहीं रहता कि 'मै किसी का अनुकरण कर रहा हूं'। उस समय वह अपने को वुष्यन्तादि ही समसने लगता है। और उनकी सारी अवस्थाओं को भी वह अपने में उनके समान ही अनुभव करने लगता है। इस प्रकार नाट्य-कला के अभ्यास और—

'हम चौंकत कोए चले चहुंघा धँग बारहि बार लगावत तू, लिंग कानन गूँजत मंद कलू मनो मर्भ की बात सुनावत तू; कर रोकति को ध्रधरामृत लै रित को सुखसार उठावत तू, हम खोजत जाति ही पाँति मरे धनि रे धनि भौंर कहावत तू।१४०।३

इत्यादि काव्य के अनुसन्धान से वह विभावादिकों को प्रकट करता है, जिससे नट की चेष्टाएँ कृत्रिम होने पर भी कृत्रिम प्रतीत नहीं होती हैं, और दुष्यन्तादि की रित आदि भावों का सामाजिक अनुमान करने लगते हैं। वे रित आदि दुष्यन्तादि के जान से ही अनुमान करते हैं, परन्तु रित आदि स्थायी भावों के चमत्कार के प्रभाव से, सामाजिकों मे रित आदि स्थायी वस्तुतः न होने पर भी, उनको रस का आनन्दानुभव होने लगता है। इसी प्रकार नट भी यद्यपि दूसरों का अनुकरस ही करते हैं, परन्तु शिचा और अभ्यास के प्रभाव से वे भी अनुकृति के समय 'हम किसी का अनुकरस कर रहे हैं' ऐसा अनुसन्धान नहीं रखते। अतएव उनकों भी रसास्वाद होने लगता है।

## भट्ट नायक का भोगवाद

मरत सूत्र के तीसरे व्याख्याता मद्द नायक श्रीशङ्कुक के मत का खंडन करते हैं। उनका कहना है कि अनुमान ज्ञान की कल्पना

१ देखो, नाट्यशास्त्र पर श्री श्रीमनवगुप्तचार्य की व्याख्या श्रीमनवभारती-गायकवाड संस्करण एवं काव्यप्रकाश चतुर्थं उद्घासः संस्करण पृ० २७८ रस प्रकरण ।

सर्वथा निस्तार है। एक व्यक्ति में उद्गत् रस का अन्य व्यक्ति अनुमान से आस्वादन नहीं कर सकता। प्रत्यच् ज्ञान से ही आस्वादन कर सकता है। रसास्वाद भी प्रत्यच् ज्ञान से ही होता है। रस का न ती नाट्य पात्रों में अनुमान ही होता है, और न अनुमान से सामाजिकों को अपने में स्थित हुआ रस प्रतीत होता है। वास्तव में सामाजिकों को मोगात्मक रसास्वाद होता हैं। भट्ट नायक अपने इस मत को स्पष्ट करते हुए कहते हैं कि काव्य की कियाएँ रस के उद्वोध का कारण हैं। काव्य शब्दात्मक है। शब्द के तीन व्यापार हैं—अभिधा, मावना और भोग।

'श्रभिधा' द्वारा काव्य का श्रर्थं समस्ता जाता है ।

'मावना का व्यापार है साधारणीकरण । इस व्यापार द्वारा किसी विशेष व्यक्ति में उद्भूत रति ख्रादि स्थायी माव, व्यक्तिगत सम्बन्ध छोडकर, सामान्य रूप में प्रतीत होने लगते हैं । जैसे दुष्यन्त-शकुन्तला ख्रादि के प्रेम से उनका (दुष्यन्त-शकुन्तला ख्रादि का ) व्यक्तिगत सम्बन्ध न रहकर सामान्य दाम्यत्य प्रेम की प्रतीति होना ।

'भोग' व्यापार से, भावना के महत्त्व द्वारा, साधारणी-कृत विभावादि से सामाजिको को रसास्वाद होने लगता है। भोग का अर्थ है—सन्त्रगुण के उद्देक से प्रादुर्भूत प्रकाश रूप आनन्द का जान रे—आनन्द का अनुभव। यह आनन्दानुभव वेद्यान्तरसम्पर्क-शून्य है। अर्थात् अन्य

१ सत्त्वगुण, रजोगुण और तमोगुण के उद्देश (प्राधान्य) से कमशः सुख, दुःख और मोह प्रकाशित होते हैं। उद्देश या प्राधान्य का अर्थ है अपने से भिन्न दो गुणों का तिरस्कार काके अपना प्रादुर्भाव करना। सत्त्वोद्देश का अर्थ रजोगुण, तमोगुण को द्वाकर सत्त्वगुण का प्रकाश होना है। सत्त्वोद्देश का प्रभाव आनन्द का प्रकाश करना है। और उस आनन्द का अनुभव 'भोग' है।

२ 'सत्त्वोद्द्रे कप्रकाशानन्दसंविद्धिश्रान्तिः १

सम्बन्धी ज्ञान से रहित है, अत्रस्य लोकिक सुखानुभव से विलद्धण है, और भोग-न्यापार द्वारा इसका आस्वाद होता है।

भृष्ट नायक के मत का निष्कर्ष यह है कि काव्य-नाटको के सुनने ज्यौर देखने पर तीन कार्य होते हैं—पहले उसका अर्थ समम्म में आता है, फिर उसकी मावना अर्थात् चिन्तन किया जाता है, जिसके प्रमान से सामाजिक यह नहीं समम्म पाते कि काव्य-नाटको में जो सुना और देखा जाता है, वह किसी दूसरे से सम्बन्ध रखता है या हमारा ही है। इसके बाद सत्त्वगुण के उद्रेक और आत्मचैतन्य से प्रकाशित साधारणीकृत रित आदि स्थायी मावो का सामाजिक आस्वाट करने लगते हैं, यही रस है।

? 'आत्मचैतन्य से प्रकाशित' कहने का भाव यह है कि आत्मा और अन्तःकरण हो दर्पण रूप हैं। उनमे आत्मा रूप दर्पण चैतन्य-मय आनन्द-स्वरूप सर्वदा स्वच्छ है, और अन्तःकरण रूप दर्पण रजोगुण पूर्व तमोगुण के आवरण से मिलन रहता है। सस्तोद्रे क से, रजोगुण और तमोगुण दब जाने से, वह (अन्तःकरण रूप दर्पण) भी स्वच्छ हो जाता है। स्वच्छ अन्तःकरण रूप दर्पण में जब आत्म-चैतन्यं आनन्द-स्वरूप दर्पण का प्रतिविम्ब या प्रकाश पड़ता है तो वह भी आनन्द-स्वरूप हो जाता है। स्वच्छ दर्पण में अभिमुख वस्तु के अतिविम्ब के पड़ने से दर्पण का तदाकार हो जाना प्रत्यन्न सिद्ध ही है।

# श्रमिनव गुप्ताचार्य श्रौर मम्मटाचार्य का व्यक्तिवाद

श्रीमनव गुताचार्य श्रीर श्राचार्य मम्मट, मह नायक के मत को निराधार कहते हैं। इनका मत है कि स्थायी भाव श्रीर विभावादि का व्यंग्य-व्यक्षक (प्रकाश्य श्रीर प्रकाशक) सम्बन्ध है, श्रर्थात् सामाजिको के श्रन्तःकरण में जो रित श्रादि मनोविकार पहले से ही वासना र रूप में स्थित रहते हैं, वे विभावादि के सयोग से व्यक्षना-वृत्ति के श्रलौकिक विभावन व्यापार श्रर्थात् साधारणीकरण द्वारा जाम्रत् हो जाते हैं, यहीं रसास्वाद है।

ये महानुभाव भट्ट नायक द्वारा प्रतिपादित साधारणीकरण को मानते हैं, किन्तु इनका कहना है कि भावना श्रौर भोग को शब्द के व्यापार मानना निर्मूल कल्पना है। क्योंकि केवल शब्दों द्वारा न तो भावना ही हो सकती है श्रौर न भोग ही । वास्तव मे भावना श्रौर भोग की सिद्धि व्यक्षना द्वारा व्यक्षित होकर ही हो सकती है, श्रर्थात् ये

१ देखो नाट्यशास्त्र पर श्री अभिनव गुप्ताचार्य की व्याख्या अभिनव-भारती, गायकवाड संस्करण, पृ० २७४-२८१ एवं ध्वन्यालोक, निर्णय-सागर प्रेस संस्करण, पृ० ६७-७० एवं काव्यप्रकाश, चतुर्थ उल्लास, रस प्रकरण।

२ पहले किसी समय की अपनी रित (प्रेस-व्यापार) आदि कै आनन्द के अनुभव का अपने अन्तःकरण में जो संस्कार हो जाता है, उसी संस्कार को वासना कहते है।

३ 'न च कान्यशब्दानां केवलानां भावकत्वम्'''' भोगोऽपि न कान्यशब्देन कियते'--ध्वन्यालोकलोचन, पृ० ७०।

भी अन्ततः व्यक्षना पर ही अवलम्बित हैं । निष्कर्ष यह कि उनके अनुसार साधारणीकरण मावना का व्यापार नहीं है, किन्तु व्यक्षना का विभावन व्यापार है। साधारणीकरण के प्रमाव से सहृदय सामाजिक विभावादिकों में 'ये मेरे ही हैं' या 'ये दूसरे के हैं' अथवा 'ये मेरे नहीं हैं' या 'ये दूसरे के नहीं हैं' इस प्रकार के किसी विशेष सम्बन्ध का अनुमव नहीं करते। अथात् अपने को और काव्यनाटकों के दुष्यन्त-शकुन्तलादि को अपने से अभिन्न सममने लगते हैं, उनको 'में दुष्यन्त-शकुन्तला के प्रेम-व्यापार का हश्य देख रहा हूं' ऐसा ज्ञान-नहीं रहता, और न यही ज्ञान रहता है कि 'में अपने प्रेम-व्यापार का आनन्दानुभव कर रहा हूं' अथात् सामाजिक काव्यनाटकों के विभावों के प्रेम-व्यापार का आनन्दानुभव कर रहा हूं' अथात् सामाजिक काव्यनाटकों के विभावों के प्रेम-व्यापार का आनन्दानुभव अभिन्ता से करते हैं। यदि यह कल्पना की जाय कि सामाजिकों को काव्यनाटकों के दुष्यन्तादि विभावों मे केवल अपने ही प्रेम-व्यापार आदि की प्रतीति होती है तो ऐसा होने में लब्ध और पापाचरण् आदि दोष आते हैं, और यदि यह कल्पना की जाय कि सामाजिकों को दुष्यन्तादि के प्रेम-व्यापार का ही आनन्दानुभव होता कि सामाजिकों को दुष्यन्तादि के प्रेम-व्यापार का ही आनन्दानुभव होता

१ व्यंशायामि भावनायां कारणांशे ध्वननमेव नितित । ' भोगकृतं रसस्य ध्वननीयत्वे सिद्धे सिध्येत् (ध्वन्यालोकलोचन, पृ० ७० )

२ श्रमिनव गुप्ताचार्य और मम्मट के मतानुसार सहदय 'सामाजिक' काच्य-नाटकों के ऐसे श्रोता और दर्शक होते हैं जो नायक-नायिका की चेच्टा श्रादि से उनकी पारस्परिक रित श्रादि का अनुभव करने में सुदन्त होते हैं श्रीर जिनको तत्काल ही नाटकादि में प्रदर्शित श्रीर वर्णित पान्नों की रित श्रादि का श्रमुभव हो जाता हो।

३ शकुन्तजा श्रादि सम्मान्य व्यक्तियों के साथ श्रपने प्रेम-व्यापार का श्रनुभव करना पापाचरण है।

है तो प्रथम तो साद्यात् सम्बन्ध न होने के कारण अन्यदीय प्रेम-व्यापार का अन्य व्यक्ति को आनंन्दानुमव हो ही नहीं सकता, दूसरे अन्यदीय रहस्य-दर्शन लजास्पद और निन्च है-और ऐसी दशा में काव्य-नाटकों द्वारा आनन्दानुमव कहां ! अतएव रस के व्यक्त करने नाले जो विभावादि हैं उनमें जो रस प्रकट करने की शक्ति है वही व्यक्तिगत विशेष सम्बन्ध को हटाकर रसास्वाद करानेवाला साधारणीकरण है। इस प्रकार साधारणीकरण का महत्व अभिनव गुप्ताचार्य और मम्मटाचार्य को भी मान्य है। किन्तु ये उसे मावना का व्यापार न मानकर व्यक्तना का व्यापार मानते है। अर्थात् जैसे मिट्टी के नवीन पात्र में गन्ध पहले से ही रहती है पर वह अव्यक्त (अप्रकट) होती है, प्रतीत नहीं होती, किन्तु जल का सयोग होते ही वह तत्काल व्यक्त (प्रकट) हो जाती है, उसी प्रकार सामाजिकों के अन्तःकरण में रित आदि की वासना पहले से ही अव्यक्त रूप में विद्यमान रहती है और वह काव्यनाटकों के विभावादि व्यक्त हो के संयोग से अभिव्यक्त (जायत्) हो जाती है, और वासना का जायत् होना ही रसास्वाद है।

# रस अलौकिक है

दुण्यन्त-शकुन्तलादि आलम्बन विभाव, चन्द्रोदयादि उद्दीपन विभाव, कटाचादि अनुभावं एवं बीडा आदि सञ्चारी यद्यपि लौकिक हैं, तथापि कान्यनाटकों के अन्तर्गत होने से उनमे विभावन आदि अलौकिक व्यापार का समावेश हो जाता है। इस अलौकिक व्यापार के कारण ही विभावादिकों को अलौकिक कहते हैं। जब विभावादि अलौकिक है तो उनके द्वारा व्यक्त रस मी अलौकिक होना चाहिये, क्योंकि कारण के अनुरूप ही कार्य होता है।

यहाँ यह शङ्का हो सकती है कि उक्त अलौकिक विभावादि के द्वारा श्रङ्कारादि लौकिक रस क्योंकर व्यक्त हो सकते हैं। इस शङ्का का निवारण निम्नलिखित विवेचना से हो जाता है और यह सिद्धि हो जाता है कि रस का चमस्कार वास्तव में अलौकिक ही है।

- (१) शकुन्तला श्रादि के विषय में दुष्यन्त श्रादि के हृदय में जो रित उत्पन्न हुई, वह साधारण दाम्पत्य रित थी—इसमें कोई विशेषता या विलक्षणता न होने के कारण वह लाकिक अवश्य थी। यदि काव्य-नाटकों में दुष्यन्त-शकुन्तलादि की रित को भी लाकिक मान लें तो वह अन्यदीय होने के कारण (पररहस्य-दर्शन लज्जास्पद होने के कारण) रस-स्वाद के श्रयोग्य हो जायगी। वास्तव में काव्य-नाटकों में दुष्यन्त-शकुन्तलादि की रित, विभावन के श्रलोंकिक व्यापार द्वारा अपने पराएपन के भेद से रिहत होकर—लजास्यद न रहकर—रस का श्रास्वाद कराती हैं, श्रतएव रस श्रलोंकिक हैं।
- (२) दुप्यन्त-शकुन्तला आदि मे जो रित उत्पन्न हुई उसका आनन्द दुष्यन्त-शकुन्तलादि तक ही सीमित था। किन्तु काव्य-नाटकों में विभावादि द्वारा प्रदर्शित रित-स्थायी भाव, जो रस-रूप मे व्यक्त होता है, दुष्यन्तादि मे व्यक्तिगत न रहकर अनेक श्रोता आरे द्रष्टाओं के द्वारा एक ही साथ समान रूप से आस्वादित होता है। अतः वह अपरिमित होने के कारण अलोकिक है।
  - (३) लोकिक पदार्थ या तो ज्ञाप्य होते हैं या कार्य-रूप । रस

१ जिस वस्तु का ज्ञान किसी दूसरी वस्तु के द्वारा होता है, उसे ज्ञाप्य कहते हैं। जिसके द्वारा किसी दूमरी वस्तु का ज्ञान होता है, उसे ज्ञापक कहते हैं। जैसे, श्रम्धेरे में दीपक से घड़े श्रादि का ज्ञान होने में घड़ा ज्ञाप्य है श्रीर दीपक ज्ञापक।

श्राप्य नहीं है । घट-पट श्रादि लोकिक पदार्य श्रपने शापक से ढके जाने पर प्रतीत नहीं हो सकते । पर रस श्रपनी स्थित में कभी व्यभिचरित नहीं होता । रस न कार्य रूप ही है । चन्दन के स्रशंका श्रान जिस च्रण में होता है, उस च्रण में चन्दन के स्पर्श से उत्पन्न सुख का श्रान नहीं हो सकता । श्र्यांत् कार्य श्रीर कारण का श्रान एक साथ नहीं हो सकता। श्रयांत् कार्य श्रीर कारण श्रीर रस को कार्य माना जाय तो रस की प्रतीति के समय विभावादि की प्रतीति नहीं होनी चाहिये । किन्तु 'रस' श्रीर विभावादि तो समूहालम्बनात्मक हैं—रस की प्रतीति के समय विभावादि को श्रीर हि । श्रतएव रस को कार्य नहीं कहा जा सकता ।

यदि यह शङ्का की जाय कि 'रस' कार्य नहीं है, तो विभावादिकों को 'रस' के कारण क्यों कहे गये हैं ! इसका समाधान यह है कि रस की चर्वणा ( श्रास्वाद ) की उत्पत्ति के साथ रस उत्पन्न हुश्रा-सा श्रौर चर्वणा के नष्ट हो जाने पर नष्ट हुन्ना-सा ज्ञात होता है। वास्तव में चर्वणा की उत्पत्ति ही रस है। लोक-व्यवहार में रस की विभावादि का

### १ यहाँ व्यभिचरित का अर्थ 'प्रतीति न होना' है।

२ श्रनेक पदार्थों का समूह रूप से एक ही साथ प्रतीत होना समूहाजम्बन ज्ञान है। जैसे, घट, पट, लकुटादि बहुत से पदार्थों पर दृष्टि जाने पर वे एक ही साथ समूह-रूप से प्रतीत होते हैं। और जैसे दृष्पक के प्रकाश में घट-पटादि के साथ दृष्पक भी प्रतीत होता है, उसी प्रकार रसास्त्राद के समय भी, विभाव, श्रनुभाव और व्यभिचारी भाव, जो स्थायी भाव को व्यक्ष (प्रकाश) करते है, स्थायी भाव के साथ प्रकाशित होते हैं। कार्य कहना केवल उपचार मात्र है।

- (४) लौकिक वस्तु की भॉति 'रस' नित्य नहीं है—नित्यं वस्तु ज्यसवेदन र-काल में नष्ट नहीं होती, पर रस ग्रसंवेदन-काल में नहीं होता। ज्यर्थात् रस की विभावादि के जान के पूर्व स्थिति नहीं होती। श्रतएव रस ग्रलोकिक है।
  - (५) लौकिक पदार्थ भृत, मिवष्यत् अथवा वर्तमान होते हैं। रस न तो भविष्य में होनेवाला है, श्रौर न भृतकालीन ही। यदि ऐसा होता तो उसका साम्चात्कार कदापि नहीं हो सकता, क्योंकि कल होनेवाली वस्तु का या जो वस्तु हो चुकी उसका साम्चात्कार आज नहीं हो सकता; श्रौर न 'रस' को वर्तमान ही कह सकते, क्योंकि वर्तमान वस्तु या तो ज्ञाप्य होती है या कार्य, किन्तु रस न ज्ञाप्य है श्रौर न कार्य।
- (६) लौकिक वस्तु के समान 'रस' निर्विकल्पक ज्ञान<sup>3</sup> का विषय नहीं है । निर्विकल्पक ज्ञान में नाम, रूप, जाति ब्रादि किसी विशेष प्रकार के सम्बन्ध का मान नहीं होता है। किन्तु रस विशेष रूप से भासित होता है, ब्रार्थात् रस की प्रतीति में श्रृङ्गार, हास्य, करुण ज्ञादि रस विशेष रूप से विदित होते हैं।

'रस' सविकल्पक ज्ञान का विषय भी नहीं कहा जा सकता। सविकल्पक ज्ञान के विषय, घट-पटादि सभी, शब्द द्वारा कहे जा सकते

१ किसी वस्तु के धर्म का, किसी विशेष सम्बन्ध के कारण, दूसरी वस्तु में प्रतीत होना उपचार है।

२ ज्ञान के अभावकाल में अर्थात् जब वस्तु का ज्ञान नहीं होता, उस समय।

३ घट-पट श्रादि किसी विशेष वस्तु की प्रतीति न होकर सामान्यतः 'कुछ है' ऐसा प्रतीत होना निर्विकल्पक ज्ञान है।

हैं। िकन्तु 'रस' शब्द द्वारा नहीं कहा जा सकता। अर्थात्, 'रस-रस' पुकारने से आनन्दानुमन नहीं हो सकता। जन वह विभावादि द्वारा व्यक्त होता है, अर्थात् व्यञ्जना द्वारा व्यञ्जित होता है, तभी आस्वादनीय हो सकता है अन्यथा नहीं। यह भी अलोकिकता है।

(७) रस का ज्ञान परोत्त् नहीं। परोत्त् वस्तु का सात्तात्कार नहीं हो सकता, किन्तु रस का सात्तात्कार होता है। 'रस' श्रपरोत्त् भी नहीं है। श्रपरोत्त् पदार्थ का प्रत्यन्त् होना सम्भव है, किन्तु रस कदापि दृष्टिगत नहीं हो सकता। उसकी शब्दार्थ द्वारा केवल व्यञ्जना ही होती है।

कार्य, ज्ञाप्य, नित्य, ग्रानित्य, भृत, भविष्यत्, वर्तमान, निर्विकल्पक ज्ञान का विषय ग्रार परोत्त-ग्रापरोत्त ग्रादि जो लौकिक वस्तुत्रों के गुणागुण ग्रीर धर्म हैं उन सभी का रस में ग्रामाय हैं। प्रश्न यह होता है कि फिर वह है क्या बस्तु है ग्रीर उसके ग्रासित्व का प्रमाण हो क्या है वस्तुतः रस ग्रानिर्वचनीय, स्वप्रकाश, ग्रावण्ड ग्रीर दुज्य है। इसीलिये रसास्वाद को क्रिंशानन्द सहोदर कहा गया है। जैसे ब्रह्मानन्द का ग्रामुभव विरत्ते योगिराज ही कर सकते हैं उसी प्रकार रस का ग्रास्वादन भी सहदय जन ही कर

१ यहाँ 'ब्रह्मानन्द' से संप्रज्ञात (सिवकल्पक) समाधि से ताल्पर्य है। क्योंकि उसी मे श्रानन्द श्रीर श्रस्मिता श्रादि श्रालम्बन रहते हैं। पावज्ञल सूत्र में कहा है—''वितर्कविचारानन्दास्मितास्वंरूपानुगमात, सम्प्रज्ञात:।''—समाधिपाद, सू० १७। इसी प्रकार रसास्त्राट में भी विभावादि श्रालम्बन रहते हैं श्रतण्व संप्रज्ञात समाधि के श्रानन्द के समान ही रसास्त्राद कहा जा सकता है, न कि श्रसम्प्रज्ञात समाधि के समान, क्योंकि वह तो निरालम्ब है।

सकते हैं । श्रोर रस के श्रस्तित्व में सहृदय काव्य-मर्मेशों की चर्वणा श्रर्थात् रस के श्रास्ताद का श्रनुमव ही प्रमाण है। चर्वणा से रस श्रमिन्न है।

यहाँ यह प्रश्न भी हो सकता है कि यदि स्त्रानन्दानुभव को ही 'रस' कहा जाता है तो करुण, बीमत्स और भयानक आदि द्वारा जब प्रत्यस्तरः दुःख, घृणा श्रीर अय श्रादि उत्पन्न होते हैं तत्र उन्हें रस क्यो माना जाता हैं शोकादि कारणो से दुःख का उत्पन्न होना लोक-व्यवहार है-श्रीराम-वनगमनादि लोक में ही दुःख के कारण होते हैं। जब वे काल्य-रचना में निवद्ध हो जाते हैं, या नाटिकाभिनय में टिखाए जाते हें, तब उनमें पूर्वोक्त विभावन-नामक ब्रालोकिक व्यापार उत्पन्न हो जाता है। श्रतः विभावादि द्वारा उनसे श्रानन्द ही होता है, लोक में चाहे वे दुःख के ही कारण क्यों न हो। यदि करुण श्रादि रस दुःखोत्पादक होते तो करुणादि-प्रधान काव्य-नाटको को कौन सनता और देखता ? पर ऐसे काव्य-नाटकों को भी, शृङ्गारात्मक काव्य-नाटको के समान, सभी सहर्ष सुनते श्रीर देखते हैं। इस विषय में सहृदय जनो का श्रानुभव ही स्वॉत्कृष्ट प्रमास है। यदापि करुस-प्रधान हरिश्चन्द्रादि के चरित्रों द्वारा सामाजिको के अश्रुपातादि अवश्य होते हैं, किन्तु वे चित्त के द्रवोभूत होने से होते हैं। चित्त के द्रवीमृत होने का कारण केवल दुःखोद्रेक ही नहीं, श्रानन्द भी है। श्रतः श्रानन्द-जन्य श्रश्रपात भी होते हैं ।

"पुरयवन्तः प्रिपरवन्ति योगिवद्यसंतितम्" । २ "त्रानन्द्रामर्थान्यां भूमाञ्जनज्ञम्भसाद्भयाच्छ्रोकात् । श्रनिमेषप्रे इस्तःशीताद्गीगाद्भवेदास्तम्"

<sup>—</sup>नाट्यशास्त्र गायुकवाड् अध्याय ७ । १११५

# चतुर्थ स्तवक का द्वितीय पुष्प

# रसों के नाम, लव्वण श्रीर उदाहरण

रस नौ हैं-

(१) श्रङ्गारः। (२) हास्य। (३) करुण । (४) रौद्र। (५) वीर। (६) मयानक। (७) वीमत्तः। (८) श्रान्तः।

कुछ त्राचार्यों का मत है कि शान्त रस की व्यञ्जना केवल अव्य-काव्य में ही हो सकती है, हश्य-काव्य—नाटकादिकों—में नहीं। किन्तु नाट्य-शास्त्र में भरत मुनि ने नाटकादिकों में भी शान्त रस माना है । कुछ साहित्याचार्यों ने उक्त नौ रसो के श्रितिरिक्त प्रेयान् , वात्सल्य, लौक्य श्रीर मिक्त श्रादि श्रीर भी रस माने हैं । पर साहित्य के प्रधाना-चार्य भरत मुनि इनको स्वतन्त्र रस नहीं मानते । ध्वनिकार, श्रिमिनव ग्रासाचार्य श्रीर श्रीमग्मट श्रादि श्राचार्यों ने भी नौ ही रस माने हैं। श्रीर

## (१) शृङ्गार-रस

प्रेयान् आदि रस्रो को 'माव' के अन्तर्गत बतलाया है।

'शृङ्गार' सब्द में 'शृङ्ग' और 'त्रार' दो अश है। शृङ्ग का अर्थ

९ " एवं नवरसा द्रष्टा नाट्यज्ञै लेक्स्यान्विताः "—नाट्यशास्त्र, गायकवाड् संस्करस्य, ऋ० ६ । १०६ ।

२ रहट ने प्रेयान् रस और महाराजा भोज एवं विश्वनाथ ने न्वात्सत्य रस माना है। कान्यप्रकाशादि के मतानुसार ये दोनों पुत्रादिवि-चयक रित भाव के अन्तर्गत और मिक्क-रस देव विषयक रित भाव के -अन्तर्गत है। इस विषय का विस्तृत विवेचन आगे किया जायगा।

कामोद्रेक (काम की वृद्धि) है। 'श्रार' शब्द 'श्रूट' घातु से बना है। ऋ का श्रर्थ गमन है। गति का श्रर्थ यहाँ प्राप्ति है। श्रतः 'श्रुद्धार' का श्रर्थ है काम-वृद्धि की प्राप्ति। कामी जनो के हृद्य में रित स्थायी भाव रस-ग्रवस्था को प्राप्त होकर काम की वृद्धि करता है, इसी से इसका नाम श्रुद्धार है। श्रुङ्कार रस को साहित्याचारों ने सर्वोगरि स्थान दिया है ।

१ श्रिग्विपुराया मे श्रम्य सभी रसों का श्रद्धार से ही प्रादुर्भाव माना है—

> 'च्यभिचार्यादिसामान्याच्छ्रं गारहति गीयते ; तद्भेदाः काममितरे हास्याद्या श्रप्यनेकशः।' (श्रिश्चिपुराण्, श्र०३४६। ४, ४)

महाराजा भोज ने श्रहार को ही एकमात्र रस स्त्रीकार किया है---श्रहारवीरकरुणाज्ञु तरीव्रहास्य-

बीभत्सवत्सत्तभयानकशान्तनास्वः :

श्राम्नासिषुर्देशरसान्सुधियो वयं तु

श्रद्धारमेव रसनाव् रसमामनामः।

वीराझ् तादिष् च येह रतप्रसिद्धिः

सिद्धा कुतोऽपि वटयज्ञवदाविभाति ,

लोके गतानुगतिकत्ववशादुपेता-

मेतां निवर्तयितुमेष परिश्रमो नः।'

( शङ्कारप्रकाश ६। ७)

ध्वतिकार ने भी कहा है--

'श्रङ्काररसो हि संसारिणां नियमेनानुभवविषयत्वात्सर्वरसेम्यः कमनीयतया प्रधानभूतः' (ध्वन्यालोकवृत्ति, ३।३१ पृष्ठ १७१)

#### श्रालम्बन ।

नायिका श्रौर नायक । इनके निस्नलिखित मेद हैं ।

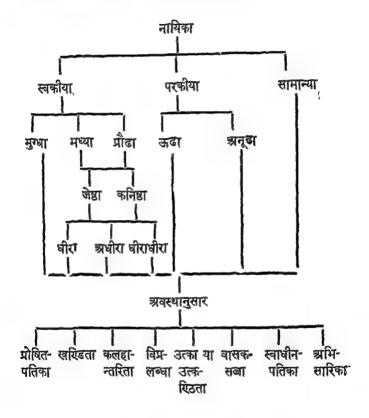

(१३) स्वकीया के मेद-

१ मुम्बा<sup>२</sup>

६ मध्या<sup>3</sup>—

३ ज्येष्ठा<sup>४</sup>—धीरा<sup>५</sup>, ऋघीरा<sup>६</sup> ऋौर घीराघीरा<sup>७</sup>। ३ कनिष्ठा<sup>८</sup>—धीरा, ऋषीरा ऋौर धीराघीरा।

६ प्रौढ़ा १—

३ ज्येष्टा—घीरा<sup>९०</sup>, ऋघीरा<sup>९९</sup> ऋौर घीराघीरा<sup>९२</sup>।
३ कनिष्ठा—घीरा, ऋघीरा ऋौर घीराघीरा।
(२) परकीया<sup>९३</sup> के भेद—ऊढ़ा<sup>९४</sup> (या परोदा) ऋौर ऋनूढ़ा<sup>९५</sup>
(१) सामान्या<sup>९६</sup>

ये प्रत्येक सोलह नायिकाएँ, अवस्था-भेद से, प्रोषितपतिका १७,

१ पतिवता। २ श्रङ्क रितयीवना । ३ जिसमें सजा धौर काम समान हो। १ जिस पर पति का अधिक प्रेम हो। १ श्रन्यासक नायक पर सपिरहास बक्रोक्रि द्वारा कोप प्रकट कानेवाली। ६ श्रन्यासक नायक को कठोर वाक्य कहनेवालो। ७ श्रन्यासक नायक के सम्मुख रुद्द करके कोप सूचित करनेवाली। इ जिस पर पति का न्यून प्रेम हो। ६ केलि-कलाप-प्रगतमा। १० श्रन्यासक नायका का बहिरूप से श्राहर, किन्तु वास्तव में उदासीन। ११ श्रन्यासकत नायक का ताइन करनेवाली। १२ श्रन्यासकत नायक का ताइन करनेवाली। १२ श्रन्यासकत नायक को वक्रोक्रि द्वारा दुखित करनेवाली। १३ प्रच्छक्त श्रम्यासकत नायक को विवाहिता। १४ श्रविवाहिता, पिता श्रादि के वशीभूत रहने से परकीया है। १६ वेश्या। १७ जिसका नायक प्रवासी हो।

खिरिडता , कलहान्तरिता , विप्रसन्धा , उत्का , वासकसण्जा , स्वाधीनपतिका श्रीर श्रीमसारिका , श्राठ प्रकार की होती हैं । श्रतः इस प्रकार १२८ मेद होते हैं । इन १२८ के प्रकृति के श्रनुसार तीन तीन भेद—उत्तमा , मध्यमा श्रीर श्रीर श्रिमा होते हैं । इस प्रकार नायिकाश्रों के ३८४ मेद हैं।

उपर्युक्त प्रत्येक सोलह नायिकात्रां के, अर्थात् तेरह प्रकार की स्वकीया, दो प्रकार की परकीया और एक सामान्या के, स्वभावानुसार

- १ परस्री-संसर्भ के चिह्ना से चिह्नित नायक को देख ईंध्यी-कलुषित ।
- २ प्रार्थी नायक का श्रनादर करके पश्चात्ताप करनेवाली।
- ३ नियुक्त स्थान पर नायक के न आने से अपमानिता ।
- ४ संकेत करने पर भी नायक के कारण-वश न ग्राने से चिन्तित ।
- ४ नायक का आना निश्चयात्मक जान कर श्रङ्गाहादि से विभूषितः होनेवाली।
- ६ गुर्खों से श्रनुरक्त होकर नायक जिसका आज्ञानुकारी हो।
- ७ कामार्त होकर नायक के समीप जानेवाली या उसको बुलानेवाली ।
- म दो अवस्थाएँ भ्रौर हैं—प्रवत्स्यत्प्रेयिस (जिसका नायक प्रवास के लिये उद्यत हो) श्रौर श्रागतपतिका (नायक के प्रवास से श्राने के समय हिंपत होनेवाली)। किन्तु ये अप्रधान हैं।
- १ नायक के श्रन्यासक होने पर भी उसकी हिनचिन्तका।
- १० नायक के हितकारी या श्रनहितकारी होने पर तद्नुसार।
- ११ सदैव हितकारी नायक के विषय में भी श्रहितकारिगी।

त्र्रन्यसम्भोग-दुःखिता<sup>२</sup>, वक्रोक्तिगर्विता<sup>२</sup> त्र्रौर मानवती<sup>3</sup> ये तीन-तीन-भेद श्रौर हैं<sup>४</sup>।

सुष्या के भी चार भेद श्रीर है—ज्ञातयौवना<sup>द</sup>, श्रज्ञातयौवना<sup>द</sup>, नवोढ़ा<sup>६</sup> श्रीर विश्रव्य नवोढ़ा<sup>6</sup>।

प्रौढां के क्रियानुसार दो भेद हैं—रतिप्रिया श्रींर ऋानन्द-सम्मोहिता १ ।

- १ श्रपने नायक के साथ रमण करके आई हुई अन्य नायिका करें? देखकर हु:खित होने वाली।
  - २ अपने रूप और नायक के प्रेम का गर्व रखने वाली।
  - ३ श्रन्यासक नायक पर कृपित होने वाली।
- ४ नायिकाश्रों के ये सभी भेद भानुदत्त-कृत 'रसतरिक्षिति' के अनुसार-है। साहित्य-दर्पण श्रादि में प्रायः वे ही भेद माने गये हैं।.
  - थौवन के श्रागमन का जिसे ज्ञान हो।
  - ६ यौवन के श्राममन का जिसे ज्ञान न हो।
  - ७ खजा श्रीर भय के कारण जिसकी रति पराधीन हो।।
  - म नायक के विषय में जिसको कुछ विश्वास हो।
  - ३ सम्भोग में प्रीति रखने वाली।
  - १० रितत्रानन्द से सम्मोहित होने वालो ।



नायक तीन प्रकार के होते हैं—पति, उपपति श्रीर वैशेषिक १०। पति चार प्रकार के होते हैं—अनुकृल १९, दिल्ला १२, घृष्ट १३, और शिठ १४। उपपति और वैशेषिक के कोई उपभेद नहीं होते हैं।

- १ भूत, वर्तमान श्रीर-भाषी प्रम-व्यापार को छुपानेवाली ।
- २ वचन और क्रिया के चातुर्य से नायक को सङ्क्षेत करनैवाली।
- ३ जिसका श्रेम-च्यापार सिखयों को प्रकट हो गया हो।
- ४ सङ्कत स्थान के नष्ट हो जाने से दुखित होने वाली।
- ४ भात्री सङ्कोत स्थान के लिये चिन्ता करनेवाली।
- ·६ सङ्कोत स्थान पर किसी कारण-वश न पहुँच सकनेवाली ।
- ७ अनेको मे आसक्र।
- द्र मनोवाञ्चित बाते सुनकर हर्षित होनेवाली ।
- ६ श्रन्य नायिका श्रनुरक्त ।
- १० व्यभिचारी।
- ११ अपनी पत्नी में सदा अनुरक्ष रहनेवाला १
- १२ श्रनेक नायिकाश्रो में स्वाभावतः समान श्रनुराग रखनेवाला ।
- १३ अपराध करने पर श्रत्यन्त तिरस्कृत होकर भी नायिका से विनय करनेवाला ।
  - १४ अपराधी होने पर सी नायिका को ठगने में चतर ।

उद्दीपन विभाव।

नायिका की सखी—इनके मण्डन, शिचा, उपालम्म और परि-हास श्रादि कार्य।

नायक के सहायक सखा—इनके चार मेदहें—पीठमर्द , विट , चेट , श्रीर विद्वषक ।

दूती—इनके उत्तमा, मध्यमा, अधमा और स्वयंदूतिका भेद हैं। इनके रिवा पट्भृतु, वन, उपवन, चन्द्र, चॉदनी, पुष्प, पराग, अमर और कोकिलादि पित्तयों का गुझार एव निनाद, मधुर गान, वाद्य, नदी-तट, सरोवर, कमनीय केलि-कुझ ग्रादि श्रादि चित्ताकर्षक सुन्दर चल्लुऍ।

#### **अनुभाव**।

अनुराग-पूर्ण पारस्परिक श्रवलोकन, भ्रू-मङ्ग, भुजात्तेप ( हस्त-सञ्चालन ), आलिङ्गन, रोमाञ्च, स्वेद श्रीर चाटुता आदि असंख्य कायिक, वाचिक एवं मानसिक ।

स्त्रियों की योवनावस्था के निम्न-लिखित अनुभाव रूप २८ अलङ्कार मुख्यतया माने गये हैं जिनमें ३ अङ्गज, ७ अयत्नज और १८ स्वभावज हैं।

श्रङ्गज श्रलङ्कार—शरीर से सम्बन्ध होने के कारण इनको श्रङ्गज कहते हैं। ये तीन प्रकार के होते हैं—

- १ 'भाव'—निर्विकार चित्त में प्रथम विकार उत्पन्न होना ।
- २ 'हाव'—भृकुटि तथा नेत्रादि की चेष्टात्रों से सम्भोगन्रभिलाषा-सूचक मनोविकारों का कुछ प्रकट किया जाना ।

१ कुपित नायिका को प्रसन्न करने की चेच्टा करने वाला ।

२ कामतन्त्र की कला में निपुरा।

३ नायक और नायिका के संयोजन में चतुर।

अ श्रङ्गादि की विकृत चेष्टाश्रों से हास्य उत्पन्न करनेवाला। १०

३ 'हेला'—उपर्युक्त मनोविकारों का अत्यन्त स्फट होकर लिवत होना।

अयत्रज अलङ्कार—ये कृतिसाध्य न होने के कारण अयत्रज कहे जाते हैं और ये सात प्रकार के होते हैं—

- १ 'शोभा'—कप, यौवन, लालित्यादि से सम्पन्न शरीर की सन्दरता।
- २ 'कान्ति'-विलास से बढ़ी हुई शोभा ।
- ३ 'दीप्रि'-अति विस्तीर्ण कान्ति।
- ४ 'माधुर्य'-सब दिशात्रो में रमणीयता !
- ४ 'प्रगल्भता'—निर्भयता ऋर्यात् किसी प्रकार की शङ्का का न होना।
- ६ 'ऋौदार्य'—सदा विनय भाव।
- ७ 'धेर्य'—आत्मश्लाघा से युक्त अचञ्चल मनोवृत्ति । स्वभावज अलङ्कार—ये कृतिसाध्य हैं और अठारह प्रकार के होते हैं—
  - १ 'लीला'—प्रेमाधिक्य के कारण वेष, अलङ्कार तथा प्रेमालाप द्वारा प्रियतम का अनुकरण करना।
  - २ 'विलास'—प्रिय वस्तु के दर्शनादि से गति, स्थिति ऋादि व्यापारो तथा मुखनेत्रादि की चेष्टाक्रो की विलच्चणता ।
  - ३ 'विच्छित्ति'-कान्ति को बढ़ानेवाली ग्रह्म वेष-रचना।
  - ४ 'बिटबोक'—अति गर्व के कारण अभिलंषित वस्तुत्रों का भी अनादर करना।
  - श्रं 'किलिकिव्चित्'—श्रातिप्रिय वस्तु के मिल्ने श्रादि के हर्ष से , मन्दहास, श्रकारण रोदन का श्रामास, कुछ हास, कुछ त्रास, कुछ क्रोध श्रीर कुछ अमादि के विचित्र सम्मिश्रण का एक ही साथ प्रकट होना।

- ६ 'मोट्रायित'-प्रियतम की कथा युनकर अनुराग उत्पन्न होना।
- 'कुट्टमित'—केश, स्तन और अधर आदि के अहरा करने पर अन्तर्य हर्ष होने पर मी बाहरी घवराहट के साथ शिर और हाथों का परिचालन करना।
- 'विभ्रम'—प्रियतम के ग्रागमन ग्रादि से उत्पन्न हर्ष ग्रौर ग्रमुराग ग्रादि के कारण शीवता में भूषणादि का स्थानान्तर पर धारण करना ।
- ६ 'ललित'—श्रङ्गो को सुकुमारता से रखना।
- १० 'मद'—सौभाग्य और यौवन आदि के गर्व से उत्पन्न मनो-विकार होना !
- ११ 'बिहृत'—लजा के कारण, क्हने के समय भी कुछ न कहना।
- १२ 'तपन'—प्रियतम के वियोग मे कामोद्देग की चैष्टाश्रों का होना।
- १३ 'मौग्ध्य'—नानी हुई वस्तु को भी प्रिय के आगे अनजान की तरह पूछना ।
- १४ 'वित्तेप'—प्रिय के निकट भूषण्धे की अधूरी रचना और विना कारण इधर-उधर देखना, धीरे से कुछ रहस्यमकी वात कहना।
- १४ 'कुतूहल'-रमणीय वस्तु देखने के लिये चञ्चल होना।
- १६ 'हसित'—यौवन के उद्गम से श्रकारण हास्य।
- १७ 'चिकतं'--प्रिय के आगे अकारण डरना या घवराना।
- १८ 'केलि'-प्रिय के साथ कामिनी का विहार।

#### व्यभिचारी।

उपता, मरब और नुराप्सा के अतिरिक्त अन्य सभी निर्वेदादि ।

सम्भोग-शृङ्कार में निर्वेदादि कुछ सञ्चारी मानो का, जो प्रायः दुःख से उत्पन्न होते हैं, होना सम्मन नहीं है, परन्तु विप्रलम्म शृङ्कार में निर्वेद, ग्लानि, श्रस्या, चिन्ता, न्याधि, उन्माद, श्रपरमार श्रीर मोह श्रादि-भानों का प्रादुर्मान होना स्वामानिक है। श्रतः यह प्रश्न हो सकता है कि शृङ्कार का स्थायी मान जो 'रित' है उस में करुण के निर्वेदादि मानों का प्रादुर्मान किस प्रकार होता है! मरत मुनि कहते हैं कि करुण में निर्वेदादि भान रित-निरपेन्न होते हैं, श्रर्थात् पुनर्मिलन की श्राशा का श्रमान रहता है। विप्रलम्म-श्रद्कार में ये (निर्वेदादि मान) रित-सापेन्न होते हैं, श्रर्थात् इसमें पुनर्मिलन की श्राशा नि रहती है। इसलिये इन्, भानों का श्रद्धार में प्रादुर्मान होता है। नस करुण श्रीर श्रङ्कार में उत्पन्न होनेनाने कुछ निर्वेदादि सञ्चारी मानों में यही मेद रहता है। स्थायी मान।

रित । रित का अर्थ है—'मनोनुकूल वस्तु में सुख प्राप्त होने का ज्ञान, अर्थात् नायक और नायिका का पारस्तरिक अनुराग—प्रेम।'

शृङ्गार-रस के प्रधान दो मेद हैं—सम्मोग-शृङ्गार द्यौर विप्रलम्म (वियोग) शृङ्गार । जहाँ नायक-नायिका का संयोग-स्रवस्था में प्रेम हो वहाँ सयोग, स्रोर जहाँ वियोग स्रवस्था में पारस्परिक स्रानुराग हो वहाँ विप्रलम्म होता है। सयोग का स्रार्थ नायक-नायिका की एकत्र स्थिति-मान ही नहीं है। क्योकि समीप रहने पर भी मान श्रवस्था में वियोग ही है। स्रतएव संयोग का अर्थ है संयोग-सुख की प्राप्ति श्रीर वियोग का स्रार्थ है संयोग-सुख की प्राप्ति का स्रार्थ है संयोग-सुख की श्राप्ति।

# सम्भोग-शृङ्गार

नायक-नायिका का पारस्तिक अवलोकन, आलिङ्गन आदि सम्मोग-शृङ्गार के असल्य मेद हैं। इन सबको सम्मोग-शृङ्गार के अन्तर्गत ही माना गया है। उपर्युक्त सभी आलम्बन और उद्दीपन विभावों का इसमें वर्णन होता है। सम्भोग-श्रद्धार कहीं नायिका द्वारा आरब्ब और कहीं नायक द्वारा आरब्ब होता है।

नायिकारच्य सम्भोग-शृङ्गार।

लिल निर्तंन भीन उठी परतंत्र सों वाल चली सनके ै ललचायके , छुल सों दा-मीलित पी-मुख कों व वड़ी देर लों देखि हिये हुलसायके । मुख चुंबन लीन्ह, कपोल लखे पुलके, भइ नम्र-मुखी सकुचायके ; हैंसिके पिय ने वा नितंत्रिन को तब चुंबन की चिर लों मनभायके ।१४१

यह नव-वधू के सम्मोग-श्रुद्धार का वर्णन है। नायक आलम्बन है, क्योंकि नायक को देखकर नायिका को अनुराग उत्पन हुआ है। 'रित' स्थायीमाव का आश्रय नायिका है। स्थान का निर्जन (एकान्त) होना और तरुण एवं सुन्दर नायक का चित्ताकर्षक दृश्य उद्दीपन है, क्योंकि यह उस उत्पन रित को उद्दीपन करना है। नायक के मुख की ओर देखना, इत्यादि अनुमाव हैं, क्योंकि इनके द्वारा ही नायिका के चित्त में उत्पन्न रित का वोध होता है। "सनकै ललचायके' में शक्का के साथ औत्सुक्य, 'मुख कों बढ़ी देर ली देखि' में केवल शक्का और 'नम्रमुखी' में बीड़ा व्यभिचारी हैं। इनकी सहायता से श्रुद्धार-रस की व्यञ्जना होती है। यहाँ नायिका ने उपक्रम किया है, अतः नायिका-रुष्ध है।

श्रित सुंदर केलि के मंदिर मैं परजंक पै पासहु सोय रही; नव-यौवन-रंग तरंगन सों छ्वि श्रेगन माँहिं समोय रही। हिय के श्रिमिलाखन चाखन कों न समर्थ श्रिया जिय गोय रही; कञ्ज मीलित से इन-कोरन सों पिय के मुख श्रोरन जोय रही।१४२

९ धीरे से। २ नी द के बहाने से श्रॉखे मीचे हुए प्रियतम के मुख को।

यहाँ नायक ग्रालम्बन है। एकान्त स्थान ग्रीर नायक का मनीहारी हश्य उद्दीपन है। ग्रथमिची ग्रॉलों से देखना ग्रानुभाव ग्रीर घीडा, ग्रीत्सुक्य ग्रादि सञ्चारी मावो से परिपुष्ट रित स्थायी की शृङ्गार-रस में व्यञ्जना होती है।

### नायकारच्य संयोग-श्रङ्गार।

कंचुकी के बिन ही मृगजोचिन ! सोहत त् श्रित ही मनभाइन ; श्रीतम यो कहिकै हॅसिकै श्रपने करते जगे वंध छुटावन। सिस्मत बंक-विलोकन कै डिँग देखि श्रखीन लगी सकुचावन ; जै भिस सूठी बना बतियाँ सिखयाँ सनकै ज लगीं उठि धावन। १४३ व

यहाँ नायिका त्रालम्बन है। उसकी अङ्ग-शोमा उद्दीपन है। कञ्चुकी के खोलने की चेष्टा अनुमाव और उत्करठा आदि व्यभिचारी हैं। नायक ने उपक्रम किया है, अतः नायकारव्ध है।

कहीं-कहीं रित मान की स्थिति होने पर भी शृङ्कार-रस नहीं होता है । जैसे---

> "मेरी भव-बाधा हरी राधा माधव सोइ; जा तन की काँई परै स्याम हरित दुति होइ।"१९४४

> "गिरा श्रर्थजल बीचि सम कहियत भिन्न व भिन्न; चंदौ सीता-राम-पद जिनहिँ परम प्रिय लिन्न।" १४१

इन दोहो में श्रीराधिकाजी श्रीर श्रीकृष्ण का, तथा श्रीसीताजी श्रीर श्रीरखुनाथजी का परस्पर पूर्णतया प्रेममय होना व्यक्तित होता है, श्रर्थात् यहाँ 'रित' की स्थिति हैं। श्रापच्य दीिच्ति श्रादि ने ऐसे वर्णनों में श्रद्धार-रस ही माना है। पिएडतराज जगन्नाथ का इस विषय में मतभेद

९ चित्र मीमांसा, पृष्ठ २८ । श्रीर हेमचन्द्र का काव्यानुशासन, पृ० ७३।

है। उन्होंने अपने मत के प्रतिगादन में बहुत मार्मिक विवेचन किया है। पिएडतराज के अनुसार राघा और श्रीकृष्ण एवं सीता और श्रीराम के इस पारस्परिक प्रेम-चर्णन में, रित प्रधान नहीं है, किन्तु 'मेरी मन-वाधा हरों' आदि द्वारा युगल मूर्ति की वन्दना करना किन को अभीष्ट है। अतः यहाँ देव-विषयक रित मान प्रधान हैं। अत्राप्य ऐसे वर्णनों में भाव ही समस्ता चाहिए, न कि शृङ्गार-रस। इसका विशेष स्पष्टीकरण आगो भावप्रकरण में किया जायगा।

# वित्रलम्भ-शृङ्गार

इसमे शङ्का, श्रोत्सुक्य, मद, ग्लानि, निद्रा, प्रवोध, चिन्ता, श्रस्ता, निर्वेद, स्वप्न श्रादि व्यभिचारी भाव होते हैं। सन्ताप, निद्रा-भङ्ग, कृशता, प्रलाप श्रादि श्रनुभाव होते हैं। इसके निम्नलिखित भेद होते हैं—

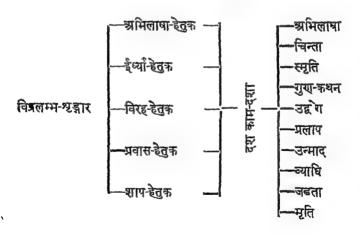

१ रप गङ्गाधर ए० ३४।

(१) अभिज्ञाषा-हेतुक वियोगे । 'गुण-श्रवण-जन्य' का उदाहरण---

"जब तें कुमर कान्ह ! रावरी कला-निधान
वाके कान परी कछु सुजस कहानी-सी;
लब ही सों 'देव' देखो देवता-सी हँसत-सी,
खीजत-सी रीमत-सी रूसत रिसानी-सी;
छोहो-सी छली-सी छीन जीनी-सी छली-सो, छीन।
जकी सी टकी-सी जगी थकी थहरानी-सी;
विधि-सी बिंधो सी विष-बृहत विमोहत-सी,
बैठी वह बकत विलोकत बिकानी-सी।"१४६

यहाँ श्रीकृष्ण के गुण-अवण-जन्य पूर्वानुराग है। श्रीकृष्ण श्रालम्बन, गुण-श्रवण उद्दीपन, 'हॅसत-सी', 'खीजत-सी' इत्यादि श्रनुभाव, उत्करठा, चिन्ता श्रीर व्याधि श्रादि सञ्चारी हैं।

'चित्र-दर्शन-जन्य' का उदाहरण--

"हौं ही भुतानी कै भूल्यों सबैं कोई भूत को मंत्र समूत सिख्यों सो ; भोजन-पान भुतान्यों सबै सुल स्वैचों सवाद विषाद विख्यों सो । चित्र भई हौं विचित्र चरित्र न चित्त चुभ्यों अवरेख रिख्यों सो । चित्र लिख्यों हरि-मित्र लख्यों तब तें सिगरों तज चित्र लिख्यों सो ।"१४७

यहाँ चित्र-दर्शन-जन्य अभिलाषा से उत्पन्न वियोग-दशा का वर्णन है। 'स्वप्न-दर्शन-जन्य' का उदाहरण—

१ सौन्दर्यादि गुणो के सुनने से, स्वप्त मे अथवा प्रत्यच दर्शन से, एवं चित्र दर्शन से, परस्पर मे अनुरक्ष नायक और नायिका का मिलने के पहिले का अनुराग अथवा अप्राप्त समागम के कारण मिलने की उत्कट इच्छा।

"भेटत ही सपने में भट्ट चल चंचल चारु अरे के अरे रहें; त्यों हैंसिके अधरानहु पे अधरानहु वे जु धरे के धरे रहें। चौंकी नवीन चकी उसकी मुख सेंद्र के वूँद ढरे के ढरे रहें; हाय खुलीं पलके पल में ! हिय के अभिलाव भरे के भरे रहें।"१४≈

## 'प्रत्यच् दर्शन-जन्य' का उदाहरण-

"करत बतकही श्रनुज सन मन सिय-रूप खुमान , मुख-सरोज-मकरंद-छवि करत मञ्जप इव पान।"१४३

यहाँ श्रीरखुनाथनी को जानकी जी के प्रत्यन्त दर्शन से उत्पन्न अभिलाला है।

"आित कड़वो इहिं गैल भट्ट महिसंडल में अलवेलो न और है:
देख्त रीकि रही सिगरी मुख-माधुरी कोडू कछू निहं छोर है।

'बेनोप्रवीन' वहे-बहे लोचन बाँकी चितान चलाकी को जौर है;
साँची कहें बज की युवती यह नंदलड़ तो बड़ो चितचीर है।"११०

"आज लों देख्यों न कान सुन्यों कहुँ औचकै आवत गैल निहारो;
त्यां 'लिख्रिराम' न जानि परघो हमें झाँ खिन बीच बस्यों के अखारों।

मूरित माधुरी स्थाम घटा तेज पीत पटी छन जोति को चारो;
हास की फाँसुरी डारि गरे मन ले गयो या बन बाँसुरीवारो।"११६०

यहाँ भी प्रत्यन दर्शन-जन्य अभिलाषा है।

## (२) ईर्ष्या-हेतुक वियोग ।

१ सान के कारण वियोग । इसके दो भेद हैं—प्रण्यमान (अकारण कुपित नायक या नायिका का मान ), और ईंप्यांमान (अन्य नायिका-सक्त नायक पर कुपित नायिका के मान के कारण वियोग )। इंप्यांमान के भी दो भेद हैं—प्रत्यस दर्शन से (नायक को अन्यासक्त प्रत्यक्त देखने से ), और अनुमान से या सुनने से ।

#### प्रणय-मान का उदाहरण —

"बोली हँसी विहँसी न बिलोकी, त् मीन भई यह कीन सयान है; चुक परी सो बताय न दीजिए, दीजिए आपुन को हमें आन है। प्रानिष्ठिया! बिन कारन ही यह रूसिबो 'बेनी प्रवीन' अयान ; हैं निरमुल विलोकिए राधिके, अंबर-बेल औ रावरो मान है।" १४२

### यहाँ राधिकाजी का प्रग्यमान है।

याही तता-गृह में सिय को तुम मारग नाथ ! रहे है विजोकत ; खेतत राज-मराजन सों सरिता-तट ताहि विजंब भयो तित । प्रावत ही कछु दुर्मन से तुमकों जिलकै वह ज्याकुल है चित ; कोमज-कंजकली-सम मंजु सु ग्रंजुलि जोरि प्रनाम कियो हत ।१४३

सीताजी का त्याग करने के पश्चात् श्रीरघुनाथजी जब शम्बूक का बध करके दराइकारएय से लौट रहे थे, उस समय वनवासिनी वासन्ती की श्रीरघुनाथजी के प्रति यह उक्ति है। धनज्जय ने श्रपने दस रूपक में एवं हेमचन्द्राचार्य ने श्रपने काव्यानुशासन में इस पद्य मे प्रण्य-मान वियोग माना है, किन्तु हमारे विचार मे यहाँ प्रण्यमान की श्रपेचा स्मृति की व्यञ्जना प्रधान है, श्रतः 'स्मृति' माव है—न कि प्रण्यमान। ईष्टर्या-मान का उदाहरण—

"ठाढे इते कहुँ मोहन मोहिनी, आई ितते लिलता द्रसानी; हैरि तिरीके तिया-तन माघन, माधने हैरि तिया मुसकानी। यों 'नँद्रामज्' मामिनी के उर आइगो मान लगालगी जानी; रूठि रही इमि देखिके नैन कलू किह वैन बहु सत्रानी।"१४४ इसमे प्रत्यन्न दर्शन-जन्य ईर्ष्या-मान है।

> "सुरँग महावर सौति-पग निरख रही अनखाय ; पिय श्रेंगुरिन साली सखै सरी उठी स्नि साम !"११४४

यहाँ सपित के प्रेम-व्यापार के चिह्नों के अप्रतुमान से उत्पन मान है । यह 'उद्गेग-दशा' का वर्णन है ।

जहाँ अनुनय के प्रथम अर्थात् मान छुटाने का अवसर आने तक मान नहीं ठहर सकता है, वहाँ इर्घ्या-हेतुक विप्रलम्भ-शङ्कार नहीं होता है, प्रखुत सम्भोग-सञ्चारी भाव मात्र होता है। जैसे—

टेढी करीं मृकुटीन तक दग ये उतकंठ भरे बिन जावतु ;
मीन गहीं रु चहीं रिस पै जिर जानो अरी ! मुखहू मुसकावतु ।
चित्त करीं हीं कठोर तक पुलकावित अंगन में उठि आवतु ;
कैसे बने सजनी पिय सों अब तू ही बता फिर मान निभावतु । १४६
यह मान करने की शिक्षा देनेवाली सखी को मान करने में सफल
न होनेवाली नायिका की उक्ति में सम्मोग-सञ्जारी मान है ।

## (३) विरह-हेतुक वियोग ।

"कूजत कुंज से कोकिल त्यो सतवारे मिलंद घने श्रटके हैं; संक सदा गुरु लोगिन की चलजूह चवाइन के फटके हैं। प मनभावरी में 'लिख्रिंगम' भरे रँग लालच में लटके हैं; या कुल-कानि-जहाज चडे व्यजराज विलोकिवे में लटके हैं।" १४७

यहाँ गुरुवन म्रादि की लजा के कारण वियोग है।

"देखें वने न देखिको अनदेखें म्रकुलाहिँ;

इन दुखिया ग्रिंखियान कीं सुख सिरजोही नाहिँ।"११८

# (४) प्रवास-हेतुक वियोग<sup>२</sup>।

१ समीप रहने पर भी गुरुजनों की लजा के कारण समागम का न होना।

२ नायक या वायिका में से एक का विदेश में होना। यह तीन अकार का होता है-भूत, अविष्यत् और वर्तमान।

### भविष्यत् प्रवास-

''ऐसेहु बचन कठोर सुनि जो र हृदय विज्ञगान ; तौ प्रभु-विषम-वियोग-दुख सिहहै पासर प्रान ।"१४६॥

श्रीरघुनाथजी की मावी वन-यात्रा के समय श्रीजानकीजी की वियोग-व्यथा का वर्णन है।

''जिन जाउ पिया ! यो कहीं तुमसों तो तुम्हे बतियाँ यह दागती हैं ; इहाँ चंदन में घनसार मिले सु सबैं सिलयों तन पागती हैं । किव 'ग्वाल' उहाँ कहाँ कंज बिछे औ न मालती मंजुल जागती हैं ; तिजकै तहलाने चले तो सही पै सुनी मग मे लुबैं लागती हैं।"१६०

यहाँ भी भविष्यत् प्रवास है।

वर्तमान प्रवास-

कंकन ये का सो ज चले श्रॅसुवा श्रॅबियान चले ढल है; धीरज हू हियरे सो चल्यो चित के चित है रह्यो विह्नल हैं। पीतम भीन सों गीन करें सब ही यह साथ परे चल हैं; प्रान! तुम्हें हू तो जाइबो है फिर क्यो यह साथ तजो भल हैं।१६९

यह प्रवत्स्यत्विका नायिका की श्रपने प्राणों के प्रति सोपालम्स उक्ति है। नायक के प्रवास के लिये उद्यत होने के कारण वर्तमान प्रवास है।

"बामा भामा कामनी कहि बोलो प्रानेस , प्यारी कहत खजात निहं पायस चलत विदेस ।"१६२॥

यहाँ भी प्रस्थान के लिये उद्यत नायक के प्रति नायिका के वाक्य में वर्तमान प्रवास है।

भूत-प्रवास---

हे मृंग! त् अभित ही रहता सदा रे! गोविंद हैं प्रिय कहाँ ? यह तो बता रे। देखे निकुंज ? श्रयवा कह क्यों न, प्यारे ! वंसी लिए कर कहीं यसुना-किनारे ?१६३॥

यह गोपीजनों का विरहोद्गार है। पूर्वोक्त दश काम-दशास्त्रों में यह प्रताप-दशा का वर्णन है।

''सुभ सीतल मंद सुनंध समीर कडू दुल-छंद सीं छ्वै गए हैं , 'पदमाकर' चॉदनी चंदह के कछु औरहि दौरन च्वै गए हैं। मनमोहन सो बिछुरे इत ही बनकै न श्रवै दिन हैं गए हैं; सिल, वे हम वे तुम वेई बने पै क्छू के कछू मन ह्वै गए हैं।"१६४

श्रीनन्दकुमार के मथुरागमन करने पर वज-युवतिया का यह विरह-चर्णन है।

''बरनीन ह्वै नैन सुकें उसकें, मनो खंजन मीन के जाले परे ; दिन श्रीधि के कैसे गिनीं सजनी, श्राँगुरीन के पौरन छाले परे ! किन 'टाकुर' कासों कहा कहिए, यह श्रीति किए के कसाले परे ; जिन जालन चाह करी इतनी, तिन्हें देखने के श्रव जाले परे ।''१६४

"मेरे मनमावन न आए सखी, सावन में
तावन लगी है जता जरिज-जरिज कै;
व्यूँ हैं कमूँ रूदें कमूँ धारें हिय फारें दैया!
वीज़री हू वारें हारी बरिज बरिज कै।
"ग्वाल" किव चातकी परम पातकी मीं मिलि,
मोरहू करत सोर तरिज-तरिज कै,
गरिज गए जे घन गरिज गए हैं मला,
फिर ये कसाई आए गरिज-गरिज कै।"१६६॥
वें भी प्रवासी प्रिय के वियोग में विरहिशी के विरहोद्गार हैं।

"अबी कही सूघी सो सनेस पहिलों ती यह,
प्यारे परदेस तें कवें घीं पग पारि हैं।
कहै 'स्तनाकर' तिहारी परि बातन में
मीडि हम कबलों करेजी मन मारि है॥
लाइ-लाइ पाती छाती कवलों सिरे है हाय,
धरि-घरि ध्यान धीर कब लिग धारि हैं।
बैननि उचारि हैं उराहनों कवें घों सबै
स्याम की सलोनी रूप नैननि निहारि है॥"१६७॥

यहाँ श्रीकृष्ण के वियोग मे गोपीजनों के विरहोद्गार हैं।

(४) शाप-हेतुक वियोग ।

रौरूँ से मैं जिसकर तुके मानिनी को शिला पे जो जो चाहों तव पद-गिरा हा ! मुके भी जिला मैं। रोके इच्टी बदकर महा अअ -धारा असहा, है धाता को अहह ! अपना संग यों भी न सहा 19 ६ की।

यहाँ कुवेर के शाप के कारण यन्न-दम्पती का वियोग है। दन कुंजन में श्रिलि-पुंजन की मद-गुंजन मंज सुनी जब हीं; विँधि काम के बान सरक भए कुरुमंदन पांदु भुवाल वहीं। वह पीर-निवारन की जु किया में प्रवीन प्रिया हिंग मैं हू रहीं; द्विज-साप के कारन हाय! तक किर श्रोहु सकीं उपचार नहीं।१६६॥

यहाँ महाराजा पार्ड, को, महारानी कुन्ती ऋौर माद्री के समीप रहने पर भी, शाप के कारण वियोग है।

"पीतम तो जल-केलि करें हुती नारद ने लियो श्राइकै दायो ; श्रंग खुले लिख कोप भयो, पति की वज को तर भालि बनायो।

१ शाप के कारण वियोग ।

यों किव 'श्वाल' बरी बिरहागिन आकसमात की खेद में पायो ; नाथ-वियोग कराय अबी ! कही वा मुनि के कहा हाथ में श्रायो ।"१००

नारद्जी के शाप से नल-कृतर के वृद्ध-रूप हो जाने पर उन दोनों में में से एक की पत्नी की यह उक्ति है।

यहाँ यह लिखना अप्रासिक्षक न होगा कि कुछ लोग शृङ्कार-रसात्मक काव्य और तत्सम्बन्धी विवेचना में अश्लीलता का दोषारोपण करते हैं। यह उनका अम है। अमर्यादित शृङ्कार-रस के वर्णन को तो कोंई भी साहित्य-ममंत्र अच्छा नहीं कहता है। इसे सभी प्रसिद्ध साहित्यिक प्रत्यों में त्याच्य कहा गया है। किन्तु शृङ्कारात्मक वृर्णन-मात्र को ही त्याच्य सममना काव्य के वास्तविक महत्त्व से अनिभित्रता है। शृङ्कार-रस तो काव्य में सर्व-प्रधान है। इसके विना काव्य का ताहरा महत्त्व नहीं रहेगा। महा-मारत, वाल्मीकीय रामायण और श्रीमद्भागवत आदि शान्तरस, करण रस एवं वैराग्य-मिक्क प्रधान आर्थ-प्रत्यों में भी शृङ्कार-रस का समा-वेश है।

# (२) हास्य-रस

विकृत आकार, वाणी, वेश और चेश आदि को देखने से हास्य रस उत्पन्न होता है।

यह दो प्रकार का होता है—ग्रात्मस्थ श्रीर परस्थ । हात्य के विषय के देखने मात्र से जो हास्य उत्पन्न होता है, वह श्रात्मस्य हैं। जो दूसरे को हँखता हुआ देखकर उत्पन्न होता है, वह परस्थ हैं।

स्थायी मान-हास ।

त्रालम्बन - दूसरे के विकृत वेश-भूषा, श्राकार, निर्लंजता, रहस्य-गर्भित वाक्य श्रादि, जिन्हें देख और सुनकर हॅसी श्रा जाय।

१ 'श्रात्मस्यो द्रग्टुरूपन्नो विभावे क्यामान्नतः ; इसंतमपरं द्रण्टवा विभावश्चोषजायते । योऽसौ हास्परसतज्ञैः परस्यः परिकार्तितः ॥ —- स्तगङ्गाधः

उद्दीपन--हास्य-जनक चेष्टाएँ स्नादि ।

ऋनुभाव—श्रोष्ठ, नासिका ऋौर कपोल का स्फ्ररण, नेत्रों का मिचना, मुख का विकसित होना, व्यग्य-गर्भित वाक्यों का कहना, इत्यादि ।

सञ्जारी--ग्रालस्य, निद्रा, श्रवहित्था त्रादि ।

इसके छ; भेद होते हैं—(१) स्मित,(२) हसित,(३) विहसित, (४) ऋवहसित,(५) ऋपहसित ऋौर (६) ऋतिहसित। इन भेदों का ऋाधार केवल हास की न्यूनाधिकता है, ऋौर कोई विलक्ष्णता नहीं है।

स्मित हास्य।

यह चित्रित हैं दस चित्र विचित्र बढी इनसों छिव भीन की भारी; इनमें जगनायक की यह सातवीं सॉवरी मूरति कौन की प्यारी। सिख, तू है सयानी सहेजिन में, इहिँसों हम पूछत देहु बतारी; विकसे-से कपोजन, बॉकी चितीन सिया सिखयान की फ्रोर निहारी। 1989

महाराजा जनक के भवन में चित्रित दशावतारों की मूर्तियों में श्रीरघुनाथजी की मूर्ति को लच्च करके जानकीजी के प्रति उनकी सिखयों की—पहले तीन चरणों में—व्यग्योंकि है। यह व्यग्योंकि हास्य का स्त्रालम्बन है। सीताजी के कपोलों का विकसित होना, उनका वड़ दृष्टि से देखना श्रतुभाव श्रीर बीडा सञ्चारी है।

"श्रिति धन ले श्रहसान के पारो देत सराह; वैद-वधू निज रहसि सौ रही नाह-सुख चाह।"१७२॥ यहाँ वैद्य द्वारा पारे की विकृत (ग्रन्यया) प्रशसा है। वैद्य के

<sup>?</sup> वैद्य बध् द्वारा अपने पित के मुख को देखने में यह रहस्य है कि यदि इस पारे में सचमुच इतना गुरा है, जितना तुम इस रोगी से कह रहे हो, तो फिर तुम्हारी यह दशा क्यों है ?

कथनानुसार पारे में यदि पुरुषत्व लाने का तादृश गुण होता, तो स्वयं वैद्य क्यों पुरुषत्व-हीन रहता । अतएव यही अन्यथा प्रशंसा यहाँ हास्य उत्पन्न करने का कारण होने से आलम्बन है। धन लेकर भी रोगी पर एहसान करना उद्दीपन है। वैद्य-वधू द्वारा अपने पित का मुख निरीक्ण करना अनुभाव और स्मृति आदि सञ्जारों है।

### इसित हास्य।

रूप श्रन्प सजे पट भ्वन जात चली मद के सकसोर्गन ; श्रीचक काँटो चुम्यो पग में मुख सों सिसकार कटी बरजोरिन । सो सुनिकै विट बोल्यो हहा ! फिरिहू इमि क्यों न करें चितचोरिन ; चंद्रमुखी मुख ऑचर दें चितई तिरङ्गी वरङ्गी हग-कोरिन ।१७३

यहाँ विट (वेश्यानुरागी) की रहस्यमयी उक्ति आलम्बन है। नायिका का मुख पर वस्त्र लगाकर वाँके कटान्त से उसकी ओर देखना अनुभाव है। हर्ष, आदि सञ्चारी हैं। स्मित से कुछ अधिकता होने के कारण हसित हास्य है।

"गोने के घोस सिँगारन कों 'मितराम' सहेतिन को गन आयो ; कंचन के बिछुआ पहिरावत प्यारी सखीन हुलास बढ़ायो । 'पीतम-श्रौन-समीप सदा बजैं' यों कहिकै पहलें पहिरायो ; कामिनि कौंल चलावन को कर ऊँचो कियो, पै चल्यो न चलायो ।"१७४

यहाँ सखी के 'पीतम-श्रौन-समीप सदा वजे' वाक्य में ऋौर नायिका द्वारा कमल के फेकने की चेष्टा में हास्य की व्यक्षना है।

१ यहाँ सूल-पाठ 'प्यारी सखी परिहास बढायो' है, पर उसमें 'परिहास' द्वारा हास्य का कथन शब्द द्वारा हो गया है, अतः इसका पाठ 'प्यारी सखीन हुलास बढायो' इस प्रकार कर दिया गया है।

### विकृतं आकार-जन्य हास्य।

"बाल के म्रानन-चंद लग्यो नख म्राली विलोकि म्रानूप प्रभा-सी; म्राजु न हुँ ल है चंद्रमुखी! मतिमंद कहा कहें ए पुरबासी। बापुरो ज्योतिसी जाने कहा म्ररी! हैं कहीं जो पढ़ि म्राइहों कासी; चंद हुहू के दुहूँ इक टौर हैं म्राजु है हुँ ज म्रौ' पूरनमासी।" १७४॥

यहाँ नायिका के मुख पर नख-इत देखकर दूसरे चरण में सखी कें वाक्य में ऋौर तीसरे एव चौथे चरण में नायिका के वाक्य मे हास्य की व्यक्षना है।

## ्विकृत वेश-ज़न्य हास्य।

काम कलोलन की बतियान में बीति गई रितयाँ उठि प्रात में ; ध्रापने चीर के धोले मटू कट पीतम को पहिरयो पट गात में। ले बनमाल को किकिनी ठौर नितंबन बाँधि लई अरसात में ; देख सखीं विकसीं तब बालहु बोलि सकी न कछू सकुचात में।१७६॥ यहाँ नायिका का विपरीत वेश हास्य का विभाव है ।

"केसरि के नीर मिर राख्यो हौद कचन को,

बसन बिछाए तापै जोन्ह की तरंग में;

'सोमनाथ' मोहन किनारे तें उसिर श्रापु,

श्रान्यो है हुजास उर होरी की उमंग में।

श्राई मनभावनी श्रन्ण कमजा-सी बिन परयो तहाँ चरन सहेजिन के संग में;
राँगी सब रंग में निहारि श्रंग-श्रग प्यारो

विकसे कपोज के राँग्यो है प्रेम-रंग में।"१७७॥

यहाँ केसर-रद्गे में वस्तादि का रंग जाना हास्य का विभाव है।

ंशोपी गुपाल कीं बालिका के वृषभानु के भीन सुभाइ गई ; 'उजियारे' बिलोकि-बिलोकि तहाँ हिर, राधिका पास लिवाइ गई। उठि हेली मिली या सहेली सों यों किह कंठ सों कंठ लगाइ गई ; भिर भेंटत श्रंक निसंक उन्हें, वे मयंक-मुखी मुसकाइ गई।"९७⊏

यद्यपि यहाँ 'मुसकाइ गई'' से हास्य का श्व्द द्वारा कथन है, पर यह सखियों का मुस्काना है। ऐसी परिस्थित में सखी जनों को हॅसती देखकर राधिकाजी और श्रीकृष्ण को भी हास्य उत्पन्न होना अनिवार्य था। श्रीराश्राकृष्ण का हास्य शब्द द्वारा नहीं कहा गया है, वह व्यंग्य है, और उसी में प्रधानतया चमस्कार है। श्रतः यहाँ पर-निष्ट हास्य है।

"सुनिकै विहंग सोर भोर उठी नंदरानी,
श्रंग-श्रंग श्रालस के जोर जमुहानी वह ;
धारी जरतारी सो न सुधी की सँभार रही,
कान्ह कों विरावत खिलावत सिहानी वह ।
'वाल' लखि पूत की सु हीरा धुकधुकी माँहि,
झिब सब श्रापुनी श्रजायब दिखानी वह ;
पुक संग ऐसी खिल-खिल किर उठी भोरी,
श्रासू श्राह गए पै न खिलन रकानी वह ।"१७४

यहाँ यशोदानी ने अपने विकृत वेश का प्रतिविम्ब श्रीकृष्ण के हार की धुकधुकी मे देखकर उनके श्रॉस् श्रा जाने पर भी खिल-खिलाहट न रकने मे श्रति हसित की व्यक्षना है।

तुहिनाचल ने अपने कर सौं हर गौरी के ले जब हाथ जुटाए; तन कंपित रोम उठे सिव के, विधि संग मए अति ही सकुचाए। 'गिरि के कर में बड़ो सीत अहो' कहि यों वह सारिवक भाव छिपाए; वह संकर' संकर हैं गिरि के रनवास सों जो स-रहस्य लखाए। १२ = ०

९ श्रीमहादेवनी । २ शंकर श्रयीत् कल्याग्रकारक ।

जब हिमाचल ने श्रीशङ्कर को पार्वतीनी का पाणिग्रहण कराया, उस समय पार्वतीनी के स्पर्श से श्रीशङ्कर के रोमाञ्चादि हो गए। इन रोमा-ञ्चादि को छिपाने के लिये श्रीशङ्कर ने कहा कि "हिमाचल के हाथ वड़ें शीतल हैं", निसका ग्रमिप्राय यह या कि उनके रोमाञ्चादि का कारण हिमाचल के हाथों की शीतलता थी। पर वास्तविक रहस्य को अन्तःपुर की छियों समभ गईं, श्रौर उनके रहस्य-युक्त देखने मे यहाँ हास्य की व्यज्ञना अवश्य है, पर चौथे चरण में जो मिक्त-माव है, उसका उक्त हास्य श्रङ्क हो गया है, श्रतः यहाँ देव-विषयक रित-माव ही है, न कि हास्य।

"सोहै सकोनी सुहाग-भरो सुकुमारि सखीनि समाज मड़ी-सी; 'देवजू' सोवत ते गए जाज महा सुखमा सुखमा उमड़ी-सी। पीक की जोक कपोल में पीके बिलोकि सखीनि हँसी उमड़ी-सी; सोचन सोहैं न जोचन होत, सकोचन सुंदरि जात गड़ी-सी।"१८१॥

भवानीविलास में इसे हास्य का उदाहरण दिखाया गया है, पर इसमें प्रधानतया ब्रीडा-भाव की व्यक्तना है, हास-भाव उसका पोषक-मात्र है | इसके सिवा यहाँ 'हॅसी' शब्द से 'हास' वाच्य भी हो गया है | परन्तु—

"विंध्य के वासी उदासी तपोव्रत-धारी महा बिनु नारी दुलारे; गौतम-तीय तरी 'तुलसी' सो कथा सुनि मे सुनि-वृ'द सुलारे। ह्यैं हैं सिला सब चंद्रमुखी, परसे पद-मंजुल कंज तिहारे; कोन्हीं भन्नी रघुनायकजू करुना किर कानन की परा धारे।"१८२॥

यहाँ श्रीराम-विषयक मिक्त-माव की व्यञ्जना होने पर मी वह \_ प्रधान नहीं है । त्रातः यहाँ हास्य-रस ही है ।

### ३ करुग्-रस

बन्धु-विनाश, बन्धु-वियोग, धर्म के ग्रपघात, द्रव्यनाश ग्रादि ग्रनिष्ट से करुण्-रस उत्पन्न होता है।

स्थायीमाव-शोक।

श्रालम्बन-विनष्ट बन्धु, परामव, श्रादि ।

उद्दीपन-प्रिय बन्धु जनों का दाह-कर्म, उनके स्थान, वस्त्र-भूषणादि का दृश्य तथा उनके कार्यों का अवण एवं स्मरण श्रादि ।

श्रनुमाव—दैव-निन्दा, भूमि-पतन, रोदन, विवर्णता, उच्छ्वास, कम्प, मुख-सुखना, स्तम्म श्रौर प्रलाप, श्रादि ।

सञ्चारी—निर्वेद, मोह, श्रपस्मार, व्याधि, ग्लानि, स्मृति, भ्रम, दैन्य, विषाद, जडता, उन्माद श्रौर चिन्ता श्रादि ।

बन्ध-विनष्ट-जन्य करुण ।

नित पहात भी बिछे हुए मृदु तेरे तन को घलहा थे ; वह हाय! विता धरा हुखा, घब होगा यह सहा क्यों प्रिये! १८३॥

महारानी इन्दुमित के नियोग में महाराज अज का यह विलाप है। इन्दुमित का मृत शरीर आलम्बन और उसकी चिता उद्दीपन है। कारुणिक कन्दन अनुमाव है। स्मृति, चिन्ता, दैन्य आदि सञ्चारी हैं।

"जो भूरि भाग्य भरी विदित थी निरूपमेय सुहागिनी ;

हे इदयवञ्चम ! हूँ वही श्रव मैं महा हतभागिनी। जो साथिनी होकर तुम्हारी थी श्रतीत सनाथिनी;

है अब उसी मुक्तसी जगत में और कौन अनाथिनी।"१८४॥

यह उत्तरा का विलाप है। श्रिमिमन्यु का मृत देह श्रालम्बन है। उसके वीरत्व श्रादि गुणो का स्मरण उद्दीपन है। उत्तरा का क्रन्दन श्रनुभाव है। स्मृति, दैन्य श्रादि सञ्चारी हैं। "कान्य-मिन बारिधि-बिपस्ति में वृद्धे सब,
विन श्रवलं गुन-गौरंव गद्धो नहीं;
पवन प्रलय की दीप दापित दह्यों जो देह,
चित्त हू लह्यों जो दुःल कंबहूँ चह्यों नहीं।
रलपुर-राज बलवंत के त्रिदिव जात,
सुमन सुसीलन पे जावत सह्यों नहीं;
श्राज श्रवनी पे श्रमिरूपन के श्रालय मैं,
मालव-मिहिर बिन मालव रह्यों नहीं।"१६८॥
महाराज बलवन्तसिंह के परलोक-गमन पर किन की यह श्रद्धाञ्जलि

महाराज बलवन्तसिंह के परलोक-गमन पर किव की यह श्रद्धाञ्जलि है। परलोक-गमन श्रालम्बन है, उनके श्रोदार्यादि गुण की स्मृति उद्दीपन है। स्मृति, विषाद श्रादि सञ्चारी श्रोर किव के ये वाक्य श्रनुमाव हैं।

> "कुंती कृष्ण राज देन कहाो पै न ताहां कर्न, कहाो जुद्ध-भार सीस काके धर जाशों में ; ताको बल चीन्ह सुत बिलन बलीन होब , दीनन सीं दीन भयो जी न लरजाशों में ; सब जन चेरो होब कौन हित् ग्रेरो घन— दु:खन को घेरो धूमि कौन घर जाशों में , कैसे टर जाशों उनलदिन जिर जाशों केंग्रों, कृप परि जाशों विच खाय मर जाशों में ।" १ द्रहा।

बन्धु-वियोग-जन्य करुण ।

वनवास-धता जटा कहाँ ? सुत ! तेरी रमणीयता कहाँ ? समृति भी यह दे रही न्यथा, विधि की है यह हा ! विडंबना ।१८७

९ कर्ण के बल पर मेरा पुत्र दुर्योधन सब बलवानों से बलवान् था, पर श्रव दीनों से भी दीन हो गया। यहाँ 'होब' का ऋथे है---'जो था वह श्रव।'

श्रीराम-वनवास के समय महाराज दशरथ का यह शोकोदगार है। श्रीरघुनाथजी त्र्यालम्बन है। वनवास के गमन का प्रस्ताव उद्दीपन है। दैव-निन्दा त्र्यनुमाव है। विषाद त्र्यादि सञ्चारी हैं।

'भव दारुन या श्रपमान सों तू निहचै दा-नीरिह ढारत होइगी; सिसु होन समे पै सिया वन में कहुँ बेहद पीर सों श्रारत होइगी। विरि हाय ! श्रवानक सिंहिन सों किमि बेबस धीरज धारत होइगी; करिकै सुिध मेरी हिये मे चहूँ तब तातिह तात पुकारत होइगी।" १ स्स्री

सीताजी के त्याग के पश्चात् भगवान रामचन्द्र का उनके वियोग में यह शोकोद्गार हैं। सीताजी आलम्बन हैं। उनके वनवास-दुःल का स्मरण उद्दीपन है। यह वाक्य अनुभाव है। स्मृति, चिन्ता आदि सञ्चारी भावों से यहाँ करण की व्यञ्जना हैं। इस पद्य में विप्रलम्भ-शृङ्कार नहीं समस्तना चाहिये, क्योंकि उसमें पुनर्मिलन की आशा रहती है, यहाँ निर्वासित सीताजी के विषय में पुनर्मिलन की आशा नहीं है।

## धन-वैभव-विनाश-जन्य करुण्।

"सहस अठ्यासी स्वर्ण-पात्र में जिमातो ऋषि,
युधिष्टिर और के अधीन अज पावे हैं ;
अर्जु न त्रिलोक को जितेया भेष वनिता के,
चाटक-सदन बीच बनिता नचावे है ।
राजा त् बकासुर हिडंब को करैया बध,
पाचक विराट को ह्वे रसौई पकांचे हैं ;
माद्री के सुजसधारी दोनों ही सुरूपमिन,
एक अरव-बीच, एक गोधन चरावे हैं।" १ = १॥

कीचक की कुचेष्टाओं से दुखित द्रौपदी का भीमसेन के समक्त यह कारुंगिक कन्दन है। राज-भ्रष्ट युविष्ठिरादि आलम्बन हैं। कीचक की नीचता उद्दीपन है। द्रौपदी के ये वाक्य अनुमाव हैं। विषाद, चिन्ता और दैन्य आदि सञ्चारी हैं। इनके सयोग से यहाँ करुण की व्यञ्जना है।

"भीषमकों प्रेरों कर्न हूँ को मुख हैरों हाय,
सकल सभा की श्रोर दीन द्या फेरों में ;
कहै 'रतनाकर' त्यों श्रम्ध हूँ के श्रामें रोइ,
खोइ दीठि चाहित श्रमीठिह निवेरों में ;
हारी जदुनाथ जदुनाथ हूँ पुकारि नाथ,
हाथ दाबि कड़त करेजिह दरेरों में ;
देखि रजपूती की सफल करत्ति श्रम,
एक बार बहुरि गुपाल कहि टेरों में ॥"'१६०॥

बहाँ द्रुपद सुता की उक्ति में करुण-रस की व्यझना है।

कहीं कहीं शोकस्थायी की स्थिति होने पर भी करुण्-रस नहीं होता है, जैसे—

> "श्रंदर ते निकसीं न मंदिर को देख्यो द्वार, बिन रथ पथ ते उचारे पाँच जाती हैं; हवा हू न जागती, ते हवा तें बिहाल भईं, लाखन की भीर मे सँभारती न छाती हैं। 'भूषन' भनत सिवराज तेरी धाक सुनि, हाय दारी चीर फारी मन कुँ फलाती हैं; ऐसी परी नरम हरम बादसाहन की, नासपाती खातीं, ते बनासपाती खाती हैं।"११६१॥

यहाँ मुग्ल-सम्राटों की रमिण्यों की दीन-दशा के वर्णन में करुण की न्यञ्जना होने पर भी करुण-रस नहीं | क्योकि प्रधानतः शिवराज के वीरत्व की ही प्रशंसा है। श्रतः राज-विषयक रति-भाव प्रधान है, श्रीर यवन-रमिण्यों की कारुणिक दशा का वर्णन उसका श्रङ्ग हो जाने से सञ्चारी रूप में गौण हैं।

# ८ रौद्र रस

शत्रु की चेष्टा, मान-भक्क, अपकार, गुरु जनो की निन्दा, आदि से रौद्र रस प्रकट होता है।

स्थायीभाव--क्रोध ।

श्रालम्बन-शत्रु एव उसके पत्तवाले।

े उद्दीपन—शत्रु द्वारा किये गये श्रानिष्ट कार्य, श्राधिक्तेप, कठोर वाक्यों का प्रयोग, श्रादि ।

श्रनुमाव नेत्रों की रक्तता, भ्रूमङ्ग, टॉत श्रौर होटों का चबाना, कटोर भाषण, श्रपने कार्यों की प्रशंसा, शस्त्रों का उठाना, क्रूता से देखना, श्राहोप, श्रावेग, गर्जन, ताइन, रोमाञ्च, कम्प, प्रस्वेद, श्रादि।

सञ्चारी—मद, उग्रता, अपर्ष, स्मृति, आदि चित्त-वृत्तियाँ।
यद्यपि 'रौद्र' और 'वीर' में आलम्बन विभाव समान ही होते हैं, किन्तु
इनके स्थायी भाव भिन्न-भिन्न होते हैं। रौद्र में 'क्रोध' स्थायी होता है, और
वीर में 'उत्साह'। इसके सिवा नेत्र एवं मुख का रक्त होना, कठोर वाक्य
कहना, शस्त्र-प्रहार करना, इत्यादि अनुमाव 'रौद्र' में ही होते हैं ',
'वीर' में नहीं।

युरारि को प्रचंड यह खंडि कोदंड फेर, भौंहन मरोरि श्रव गर्छ दिखरावै तू;

१ रक्रास्यनेत्रता चात्र मेदिनी युद्धवीरतः । (साहित्यदर्पण, ३ । २३१)

आतु की न बातु सन जातु है निसंक भयो,
कौसिक की कान हूँ न मान बतरावे तू।
देख! ये कुठार कर कम हैं अपार याके,
के के अपमान विप्र जानि इतरावे तू;
छुत्रिन पतिन्न १ ज्यों काटि की निछन्न मही,
स्योरे छुत्रिवाल, सूलि काल हँकरावे तू॥१६२॥

धनुष-मङ्ग के प्रसङ्ग में लह्मण्जी के प्रति परशुरामजी के ये वाक्य हैं। श्रीराम-लह्मण् श्रालम्बन हैं। धनुष-मंड्ग श्रीर लह्मण्जी द्वारा निरुशङ्क उत्तर दिया जाना उद्दीपन है। परशुरामजी के ये वाक्य श्रनुभाव हैं। श्रमर्ष, गर्व श्रादि व्यभिचारी हैं। इनके द्वारा यहाँ क्रोध स्थायी माव की रोद्र रस में व्यञ्जना होती है।

भीम कहे प्यारी! सारी कौरवन नारिन कीं,

रिक्र बेस-सूसा मुक्र-केसा किर डारौंगो।
चंड मुज-इंडन मे प्रचंड या गदाकीं तै,

मंडल अमाय सिंहनाद के प्रचारौंगो।
जंवन के संग ही घमंड किर भंग जंग,

सुष्ट सुरजोधन कीं वेगि ही पछारौंगो;
रक्र सीं रैंगे ही उन रक्र भए हाथन सीं,

खुले केस बाँध तेरी बेनी की समहारोंगो।१६३॥

्द्रौपदी के प्रति (जिसने ऋपने केशाकर्षण के कारण, जब तक दुर्योधन का विनाश न हो, ऋपने केशों की वेग्गी न बौँधने की प्रतिज्ञा की थी) भीमसेन के ये वाक्य हैं। द्रौपदी का शोकाकुल होना ऋालम्बन, दुर्योधनादि द्वारा ऋपमान किए जाने का स्मरण उद्दीपन, भीम के ये

१ पित्यों के समान।

वाक्य अनुभाव और गर्न, स्मृति, उप्रता आदि सञ्चारी मानो द्वारा यहाँ ( रीद्व रस की व्यक्तना है ।

> "श्रीहृष्ण के सुन वचन श्रज्ञंन चोभ' से जलने लगे.; सब शील श्रपना भूलकर करतल युगज्ञ मलने लगे। 'संसार देखे श्रव हमारे शत्रु रण में मृत पहें'; करते हुए यह घोषणा वे हो गए उठकर खहे। उस काल मारे चोभ' के तनु काँपने उनका लगा; मानो पदन के जोर से सोता हुआ श्रजगर जगा।"११४॥

यहाँ श्रिभिमन्यु के वध पर कौरवों का हर्ष प्रकट करना आलम्बन है। श्रीकृष्ण के वाक्य (जिनके उत्तर में अर्जुन की यह उक्ति है) उद्दीपन है। अर्जुन के वाक्य अनुभाव हैं। अप्रषं, उप्रता और गर्व आदि सजारी हैं। इनके द्वारा रोद्र रस की व्यञ्जना है।

"नहिंन ताड़का नारि, मैं न हर-धनुव दाहमय; नहिंन राम द्विज दीन, मृग न मारीच कनकमय। बाक्ति ही न बनचर वराक, जह ताड़ न जानहुँ; खर दूवन त्रिसिरा सुबाहु पौरुष न प्रमानहुँ। पाथोधि हौंन बाँच्यो उपल, सबल सुरासुर-सालकी; रन कुंभकर्न काकुस्थ रे! महाकाल ही काल की।"१६४॥ यहाँ श्रीरधुनाथजी श्रालम्बन, रात्त्सों का विनाश उद्दीपन, कुम्मकर्ण के तर्जन-युक्त ये वाक्य श्रनुमाव, उग्रता, श्रमर्ष श्रीर गर्वे श्रादि सञ्चारी भावों से रौद्र रस ध्वनित होता है।

"धनु हाथ लिए नृप मान-धनी अवलोकत हो पै कछू न कियो ; : कुरु-जीवन कर्न के आगे 'मुरार' वकार के आपनो बैर लियो।

<sup>!</sup> १ मूल पाठ 'क्रोध' है। क्रोध का रौद्र के उदाहरण में यहाँ शब्द द्वारा स्पष्ट कथन हो जाना ठीक न था इसलिये पाठान्तर कर दिया है।

कच-द्रौपदी ऐ'चनहार दुसासन को नख तें जु विदार हियो ; कत जात कहो श्रति श्रानद श्राज मैं जीवित को रत-उष्ण पियो ।"११६६॥

यहाँ मृत दुःशासन ग्रालम्बन, दुर्योघन ग्रौर कर्ण का समस्र होना उद्गीपन तथा स्मृति, उग्रता, गर्व ग्रौर हर्ष ग्रादि सञ्चारी ग्रौर मीमसेन द्वारा रक्त-गन किया जाना श्रनुमाव हैं। किन्तु—

"तंका ते निकसि आए जुत्थन के जुत्थ बिल,
कृद्यो वज्ञंग किटिकेटी दे भपिटके;
सुनि-सुनि गर्वित वचन सुध्ट पुष्टन के,
मुद्र बाँधि उच्छलत सामने सपिटके।
ध्वाल' किन कहे महा मत्ते रत्ते अन किर,
धावै जित तित्त परे वज् सो लपिटकें;
चक्तत अधर फेंकें पब्बत उतंग तुंग,
दब्बत दनुउन के दलन हैं दपिटकें।"१६७॥

यहाँ रावण की सेना श्रालम्बन है। उसके गर्व-पूर्ण वाक्य उद्दीपन हैं। दाँत चनाना, पर्वतों को फेकना श्रादि श्रनुभाव श्रोर उग्रता, श्रमर्ष श्रादि सञ्चारी हैं, पर रोद्र रस नहीं। यहां किव द्वारा हनुमानजी के वीरत्व का वर्णन है श्रतः देव-विषयक रित-भाव है। श्रोर—

सत्रुन के कुल-काल सुनी, धनु-मंग-धुनी डांठ वेशि सिधाए; याद कियो पितु के बध कों, फरकें घधरा दश रक्त बनाए। ग्रागे परे धनु-खंड विलोकि, प्रचंड सए सुकुटीन चढ़ाए; देखत श्रीरघुनायक कों सुगुनायक वंदत हों सिर नाए।१६८॥

इस प्रकार के अन्य उदाहरण भी रौद्र रस के नहीं हो सकते हैं। यद्यपि यहाँ क्रोध के आलम्बन श्रीरघुनाथबी हैं, धनुष का मङ्ग होना उद्दीपन है, होठों का फरकना ऋदि ऋनुमाव ऋौर पितृन्वध की स्मृति, गर्व, उप्रतादि व्यभिचारी भाव, इत्यादि रौद्र की समी सामग्री विद्यमान है, पर ये सब मुनि-विषयक रित भाव के ऋङ्क हो गए हैं—प्रधान नहीं है। यहाँ किन का ऋमीष्ट परशुरामजी के प्रभाव के वर्णन द्वारा उनकी वन्दना करने का है, ऋतः वहीं प्रधान है। स्थायी भाव 'कोध' रित भाव का ऋङ्क होकर गौए। हो गया है।

## ५ वीर-रस

वीर-रस का अत्यन्त उत्साह से प्रादुर्भाव होता है।

वीर-रस के चार मेद हैं—(१) दान-वीर, (२) धर्म-वीर, (३) युद्ध-वीर, श्रीर (४) दया-वीर। इन सब मेदों का स्थायी माव तो उत्साह ही है, पर श्रालम्बन, उद्दीपन, श्रनुमाव श्रीर सञ्चारी, पृथक्-पृथक् होते हैं।

कुछ श्राचार्यों का मत है कि 'वीर' पद का प्रयोग युद्ध-वीर रस में ही होना समुचित है। किन्तु साहित्यदर्पण श्रीर रसगङ्काघर श्रादि में चारो मेद माने गये हैं।

### दान-चीर ।

श्रालम्बन—तीर्थ, याचक, पर्व श्रीर दान योग्य उत्कृष्ट पदार्थ श्रादि। उद्दीपन—श्रन्य दाताश्रों के दान, दान-पात्र द्वारा की गई प्रशंसा, श्रादि।

त्रनुमाव—याचक का आदर-सत्कार, अपनी दातव्य शक्ति की . प्रशंसा, श्रादि ।

सञ्चारी-हर्ष, गर्व, मति त्रादि ।

मुक्त कर्या का करतच्य दह है माँगने आए जिसे ; निज हाथ से कट काट अपना शोश भी देना उसे ! बस, क्या हुआ फिर अधिक,घर पर आ गया अतिथी विसे; हुँ दे रहा कुगडल तथा तन-त्राण हो अपने इसे ।१६६॥,

ब्राह्मण के वेष में श्राए हुए इन्द्र को श्रपने कुएडल श्रीर कवच<sup>3</sup> देते हुए कर्ण की श्रपने निकटस्थ सभ्य जनों के प्रति ( जो इस कार्य से विस्मित हो रहे थे ) यह उक्ति है। यहाँ इन्द्र श्रालम्बन, उसके द्वारा की हुई कर्ण के दान की प्रशसा उद्दीपन, कवच श्रीर कुएडल का दान श्रीर उनमें उच्छ बुद्धि का होना श्रानुभाव श्रीर स्मृति श्रादि सञ्चारी मावों से दानवीरता व्यक्तहोती है।

तृन के परजंक सिला सुन्ति आसन जाहि परे न विद्यावनो है; जल निर्भर सीतल पीइवे कीं फल-मूलन को मधु खावनो है। बिन मॉगे मिलैं ये विभी वन में, पर एक बड़ो दुख पावनो है; पर के उपकार बिना रहिबो वहाँ जीवन व्यर्थ गुमावनो है।२००॥

नागानन्द नाटक में जीमूतवाहन की यह उक्ति है। चौथे चरण में, दान-वीर की व्यक्तना है।

"देवर दानव दानी भए तिन जाचक की मनसा प्रतिपाली; सोई सुजस्स जिहाँन सुहावतु गावतु है 'जनराज' रसाली। मैं जगदेव पमार प्रसिद्ध सराहित जाहि ससी ग्रँसुमाली; सीस की मेरे कहा गिनती जिय राजी रहै किल में जो कँकाली गेरि० १

कड्ठाची नाम की एक माट की स्त्री के प्रति इतिहास-प्रसिद्ध जगदेव

९ कङ्काली-नामक भाटिनी ने जगदेव से भिन्ना में उसका सिर माँगा-था । उस भाटिनी के प्रति जगदेव के ये वाक्य हैं ।

पमार की यह उक्ति है। यहाँ मी दान के उत्साह की व्यञ्जना है। किन्तु—

पद एकहि सातौं ससुद्र सदीप कुलाचल नापि धरा में समायो ; पद दूसरे सों दिवि-लोक सबें, पद तीसरे कों न कछू जब पायो। हिर की स्मित संद विलोकन पेखि तबैं बिल ने हिय मोद बड़ायो ; तन रोम उठे प्रन राखिबे को जब नापिबे को निज सीस मुकायो। २०२

यहाँ दान-वीर नहीं, क्योंकि भगवान वामन श्रालम्बन, उनका सिमत देखना उदीपन, रोमाञ्चादि अनुमान एवं हपादि सञ्चारी भावों से स्थायी भाव उत्साह की दान-वीर के रूप में व्यञ्जना होने पर भी यहाँ वक्ता को बिल राजा की प्रशंसा करना श्रमीष्ट है, श्रीर उस प्रशंसा का यह उत्साहात्मक वर्णन पोषक है। श्रतः राज-विषयक रित माव ही यहाँ प्रधान है—उत्साह उसका श्रञ्ज-मात्र है। यद्यपि पूर्वोक्त संख्या १६६ के उदाहरण में भी कर्ण की प्रशंसा स्वित होती है, पर वहाँ कर्ण के वाक्य कि द्वारा केवल दोहराए गये हैं—किव द्वारा प्रशंसा नहीं, श्रतः वहाँ दान-वीर ही है।

''बकिस वितुंब दए मुंडन के मुंड रिपु-मंडन की मालिका त्यों दुई त्रिपुरारी कीं; कहें 'पदमाकर' करोरन के कोष दए, षोडसहूं दीन्हें महादान श्रधिकारी कीं; आम दए, धाम दए, श्रमित श्रराम दए, श्रञ्ज-जल दीन्हें लगती के जीवधारी कीं; दाता जयसिंह दोय बात नहीं दीन्ही कहूं, बैरिन को पीठि और दीठि परनारी कीं।"२०३॥ "संपति सुमेर की कुबेर की जु पावै ताहि तुरत लुटावत विलंब उर धारें ना ; कहै 'पदमाकर' सु हेम हय हाथिन के हलके हजारन के बितर बिचारें ना । 'दीन्हें गज बकस महीप रघुनाथराव, याहि गज धोले कहूँ काहू देय डारें ना ; याही डर गिरिजा गजानन को गोय रही, गिरि ते गरें ते निज गोद तें उतारेंना ।"२०४॥

इन दोनो किवत्तो में दान-बीर की उत्कट व्यञ्जना है, किन्तु दान का उत्साह, पहले मे जयपुराधीश जयसिंह की, श्रौर दूसरे मे राजा रघुनाथराव की, प्रशंसा का पोषक है। श्रतः राज-विषयक रित-माव ही प्रधान है, श्रौर उत्साह उसका श्रद्ध है—दान-बीर नहीं।

### धर्म-वीर ।

महाभारत, मृतुस्मृति ऋादि धार्मिक ग्रन्थ ऋालम्बन; उनमें वर्णित धार्मिक इतिहास ऋौर फलस्तुति उद्दीपन; धर्माचरण, धर्म के लिये कष्ट सहन करना, ऋादि ऋतुभाव, ऋौर धृति, मित ऋादि सञ्चारी होते हैं।

"श्रीर ते टेक धरी मन माँहि न झाँहि हीं कोऊ करी बहुतेरी ; धाक यही है युधिष्ठिर की धन-धाम तजौं पे न बोलन फेरी। मातु सहोद्द श्री' सुत नारि जु सत्य बिना तिहिँ होय न बेरी। हाथी तुर्रेगम श्री' वसुधा बस जीवहु धर्म के काज है मेरी।"२०४

यहाँ महाराज युधिष्ठिर का धर्म-विषयक दृढ़ उत्साह स्थायी है। गर्व, इर्ष, धृति श्रौर मित श्रादि सञ्चारी एवं ये वाक्य श्रनुभाव हैं।

"रहते हुए तुम सा सहायक प्रग्ण हुन्ना पूरा नहीं! इससे मुक्ते है जान पड़ता भाग्य-बल ही सब कहीं। जलकर श्रनल में दूसरा प्रग्ण पालता हूँ मैं श्रभी; श्रन्युत! युधिष्ठिर श्रादि का श्रव भार है तुम पर सभी।"२०६॥

यहाँ अर्जुन की इस उिक्त में धर्मवीर की न्यञ्जना है।

"श्रीदसरत्य महीप के बैन को मानि सही मुनि वेष नयो है;

पै कञ्ज खेद न की नहीं हिये 'लिंक्सिम' सु बेद-पुरान बयो है।

सातहु दीपन के अवनीप प्रजा प्रतिपाल को रंग रयो है;

सम गरीब-निवाल को मूतल धर्म ही को अवतार मयो है।" २०७॥

यद्यपि यहाँ पूर्वार्क्स में धर्म-वीर की व्यक्षना है, पर उत्तरार्क्क में भगवान् श्रीरामचन्द्र की धर्म-वीरता की जो प्रशंसा है, वही प्रधान है। श्रातः देव-विश्रयक रित-भाव का धर्मवीरत्व श्राह्म हो गया है। 'महेश्वर-विलास' में लिखिरामजी ने इसे धर्म-वीर के उदाहरण में लिखा है, पर वास्तव में 'धर्म-वीर' नहीं है। युद्ध-वीर।

श्रालम्बन—शत्रु ।
उद्दीपन—शत्रु का पराक्रम श्रादि ।
श्रनुभाव—गर्व-सूचक वाक्य, रोमाञ्च, श्रादि ।
सञ्चारी—धृति, स्मृति, गर्व तर्क, श्रादि ।
भाक्षें रघुनाथ खोल श्राँक्षें सुन लंकाधिप !
देडु वयदेही स्वयं याचत है शम यह;
मतिश्रम तेरे कहा, हेरें क्यों न धर्मनीति,
बीतिगो कळू न बने सारे धन-धाम यह।

ना तो मस बान चिंढ जायगो कमान तबै,
होयगो प्रतच्छ जैसो निसित निकाम यह ;
चूसि-चूसि एक खरदूषन को तृप्त ह्वैन,
ह्वैरह्यो प्रालक प्रजौं प्राद्र मुख स्याम यह । २०८॥ यह रावण के समीप श्रङ्गद द्वारा मेजा हुआ श्रीरघुनाथजी का

यह रावण् के समीप अङ्गद द्वारा मेजा हुआ श्रीरघुनाथजी का सन्देश है। रावण् श्रालम्बन है। जानकी-हरण उदीपन है। ये वाक्य अनुमाव हैं। स्मृति, गर्व, आदि सञ्चारी हैं।

"पारथ विचारो पुरुवारथ करैगो कहा, स्वारथ-सहित परमारथ नसैहीं मैं। कहै 'रतनाकर' प्रचारयो रन भीषम यों . म्राज दुरजोधन को दुःख दरि दैहीं मैं। पंचनि के देखत प्रपंच किर दूर सबें. पंचन को स्वत्व पंचतत्त्व मैं मिल्हों मैं : हरि-प्रन-हारी जस धारिकै धरौँ हैं। सांत . सांतनु को सुभट सुपूत कहिनेहीं मैं।"२०१% "गंगा राजरानी को सुभट श्रभिमानी भट भारत के बंस मैं न भोषम कहात मैं : जो पै सररेट श्री' दपेट स्थ पारथ को . जोकालोक परवत के पौर न बहाऊँ मैं। 'मिश्रज्' सुकवि रनधीर वीर मूमें खरे कीन्हीं यह पैज ताहि सबको सुनाऊँ मैं ; कहो हीं पुकारि जलकारि महाभारत में , श्राज हरि-हाथ जौ न सस्त्र कों गहाऊँ मैं।"२१०॥

इन दोनो कवित्तों में भीष्मजी की उक्ति है। श्रीकृष्णार्ज न श्रालम्बन हैं। श्रीकृष्ण की शस्त्र न धारण करने की प्रतिशा उद्दीपन है। भीष्मजी के ये वाक्य श्रनुभाव हैं। गर्व, स्मृति, धृति श्रादि सञ्चारी हैं। "बल के उमंड भुज-दंड मेरे फरकत ,
कठिन कोदंड केंच मेल्यो चहै कान तें।
चाउ श्रति चित्त में चढ़यो ही रहै जुद्ध-हित ,
जूटे कब रावन जु बीसहू भुजान तें।
'खाल' किव मेरे इन हत्थन को सीघ्रपनो ,
देखेंगे दमुद्धा जुत्थ गुत्थित दिसान तें;
दसमत्थ कहा, होय जो पै सो सहस्र लच ,
कोटि-कोटि मत्थन कीं काटीं एक बान तें।"२११॥

यह श्रीलन्मग्जी की उक्ति है। यहाँ रावग् त्रालम्त्रन, जानकी-हरग् उद्दीपन, ये वाक्य श्रनुभाव श्रौर गर्व, श्रमर्ष, श्रौत्मुक्यादि सञ्चारी हैं।

> "पृहो श्रवधेस ! श्रव दीजिए निदेस मोहि, चंद्र मॉहि चूरिकै निचोरि सुधा लाउँ में; जायकै पताल ताल मारि जीति सेसजू कीं, श्रष्टकुली नागत कीं गनिकै नसाउँ में; 'रामद्विज' मंडि जस मारतंड-मंडल को, प्रवल प्रचंड तेज सीतल बनाउँ में; खंडि जम-दंड जो न चंड भुजदंडन सीं, वीर बलवंड पौन-पूत न कहाउँ में।"२१२॥

यहाँ लद्मण्जी के शक्ति लगने पर सुषेण वैद्य द्वारा सङ्घीवनी लाने के लिये कहा जाना आलम्बन है। इस कार्य के लिये विचार किया जाना उद्दीपन और हनुमानजी के ये वाक्य अनुमाव हैं। गर्व, औत्सुक्य, अमर्ष, आदि सञ्चारी हैं। इनके संयोग से यहाँ वीर-रस की व्यञ्जना है।

"मैं सत्य कहता हूँ सखे ! सुकुमार मत जानो मुक्ते ; यमराज से भी युद्ध-मैं प्रस्तुत सदा मानो मुक्ते । है श्रोर की तो वात हो क्या गर्व मैं करता नहीं ; मामा तथा निज तात से भी समर में डरता नहीं।"२१३॥

ये अपने सारथी के प्रति अभिमन्यु के वाक्य हैं। कौरव आलम्बन हैं। उनकी अभेद्य चक्र-व्यूह-रचना उद्दीगन है। अभिमन्यु के ये वाक्य अनुभाव हैं। गर्व, औत्सुक्य, हर्ष आदि व्यभिचारी हैं। इनके संयोग से वीर-रस की व्यञ्जना है। किन्तु—

> "जा दिन चढ़त दल साजि अवधूनसिंह, ता दिन दिगंत लीं दुवन दाटियत है; प्रलै कैसे धाराधर धमकें नगारा मृरि, धारा ते समुद्रन की धारा पाटियत है। 'मूपन' भनत भुवगोल को कहर तहाँ, हहरत तगा जिमि गज काटियत है; काच-से कचडि जात सेस के असेस फन, कमठ की पीठि पे पिठी-सी बाँटियत है।"२१४॥

यहाँ उत्साह की व्यञ्जना होने पर भी महाराजा शिवराज की प्रशंसा प्रधान है। उत्साह उस प्रशसा का पोषक होकर यहाँ गौगा हो गया है, अतः राज-विषयक रित-भाव है।

> "दीन द्रौपदी की परतंत्रता पुकार ज्यों हीं , तंत्र बिन आई मन-जंत्र बिजुशिन पै। कहैं 'रतनाकर' त्यों कान्ह की कृपा की कानि , श्रानि लसी चातुरी-बिहीन श्रातुरीनि पै॥ श्रंग परी थहरि लहरि इग रंग परयो , तंग परयो बसन सुरंग पसुरीन पै। पंच जन्य चूमन हुमसि होंठ बक्क लाग्यो , चक्क लाग्यो चूमन उसंगि श्रंगुरीनि पै॥"२१४॥

यहाँ द्रौनदी की पुकार सुनकर मगवान् श्रीकृष्ण के हृंदय में उत्साह की उत्कट व्यञ्जना होने पर मी वह (उत्साह) यहाँ मिक्तमाव की व्यञ्जना का ग्रङ्ग मात्र है, ऋतः वीर रस नहीं।

#### द्या-वीर।

इसमें दयनीय व्यक्ति ( दया का पात्र ) त्रालम्बन; उसकी दीन दशा उद्दीपन, दया-पात्र से साल्वना के वाक्य कहना ऋनुमाव; श्रीर धृति, हर्ष, श्रादि व्यभिचारी होते हैं।

> स्रवत रुधिर धमनीन सों माँसहु मो तन माँहि; तुपत लखाय न गरुड तुहु भखत न क्यो श्रब याहि।२१६॥

सपों की वध्य शिला पर शङ्कचूड के वदले मे वैठे हुए दयाई जीमूत-वाहन के अङ्गों को नोच-नोंचकर खाने पर भी उसको (जीमूत-वाहन को) प्रफुल्ल-चित्त देखकर चिक्त गरुड के प्रति जीमूत-वाहन की यह उिक्त है। यहाँ शङ्कचूड आलम्बन है। उसको खाने के लिये गरुड के उच्चत होने पर उसकी दयनीय दशा उद्दीपन है। धृति आदि सञ्चारी और जीमूत-वाहन के वाक्य अनुमाव हैं।

"देखत मेरे को जीव हने सुनि के धुनि कोस हजार तें धाऊँ; श्रीर को दु:ख न देखि सकों जिहिँ माँति छुटै तिहिं माँति छुटाऊँ। दीनदयात है छुत्रि को धर्म तहूँ सिवि हीं जग-स्याधि नसाऊँ; तू जिन सोचै कपोत के पोतक श्रापनी देह दै तोहि बचाऊँ।"? १७॥

वाज-रू। इन्द्र से डरे हुए शरगागत कवूतर के प्रति ये शिवि राजा के वाक्य है। कवूतर त्रालम्बन है, कवूतर की दयनीय दशा उद्दीपन है। राजा के वाक्य अनुमाव हैं। घृति, हर्ष आदि व्यभिचारी हैं।

"हे किपकंत! विभीषन को यहाँ मंत्रिन साथिह वेगि बुलाय लै ; हों सरनागत कों न तजीं प्रन मेरो यही वर में अपनाय लै। - लीन्हों सुकंड ने बोलि तबै लिल ताहि कहारे प्रभु ने उर लाय ले ; लंक-महीप! असंकित ह्वें दुख-दंद विहाय अनंद बढाय ले ।"२१८॥

यहाँ रावण द्वारा श्रपमानित विमीषण श्रालम्बन है। सुग्रीव द्वारा कहलाए हुए विभीषण के दीन वाक्य उदीपन हैं। भृति, स्मृति, श्रादि सञ्चारी हैं। श्रीरधुनाथजी के वाक्य श्रनुभाव हैं।

"हिरि हहराय हाय-हाय के कहत हरा, सुरा न सास कीन मेटे दुख-माला कीं; यान है मसान ता विकान कीं धरे की आन, लहे कीन लाला सिंहछाला गजछाला की। वृश्चिक भुजंग गोधिकात्मक से भन्य-भन्य, भूपन भरे है कैसें काटि हीं कसाला कीं; वाकी दुख चीन्हों नाहिँ, चीन्हों दुख देवन की, लीन्हों हाँ अमोल जस पीनी हर हाला कीं।"२१६॥

यहाँ श्रीपार्वती के वाक्यों से अपने घर की दशा पर ध्यान न देकर देवतों की दीनता पर दया करके विष-पान करने में दया के उत्साह की व्यक्तना अवश्य है, किन्तु इसमें 'दया-वीर' नहीं है। किय का अभीष्ट श्रीशङ्कर की स्तुति करना है। अतः ऐसे वर्शनां में देव-विपयक रित ( भिक्त ) भाव ही प्रधान रहता है, और दया का उत्साह उसका पोपक होने से भिक्त का अद्भ हो जाता है।

#### ६ भयानक रस

किसी वलवान् के अगराध करने पर, या भयद्वर वस्तु के देखने से यह उत्पन्न होता है।

९ श्रीपार्वतीजी । २ गोहिरा । ३ श्रीशङ्कर । ४ ज़हर ।

स्थायी भाव-भय ।

श्रालम्बन-व्याम् त्रादि हिंसक जीव, शूत्य स्थान, वन, शतु त्रादि उद्दीपन---निस्सहाय होना, शत्रु ऋादि की मयङ्कर चेष्टा, ऋादि । . श्रुतुभाव—स्त्रेद, वैत्रर्ण्य, कम्म, रोमाञ्च श्रोर गद्गद होना, श्रादि । सञ्चारी-जुगुप्ता, त्रास, मोह, ग्लानि, दोनता, शङ्का, त्रपरमार, चिन्ता और आवेग आदि।

कर्तव्य अपना इस समय होता न मुक्तको ज्ञात है; कुरुराज विंता-प्रस्त मेरा जल रहा सब गात है। श्रतएव सुमको श्रमय देकर श्राप रिवत कोजिए या पार्थ-प्रण करने विफल अन्यत्र जाने दीजिए।"२२०॥

श्रर्जुन की प्रतिज्ञा को सुनकर दुर्योधन के प्रति जयद्रथ के ये वाक्य हैं। श्रमिमन्यु के बध का अपराध और अर्जुन की प्रतिज्ञा आ्राल-म्बन श्रोर उद्दीपन है। त्रास आदि व्यभिचारी श्रौर जयद्रथ का किंक-र्तन्य-विमूद् होना श्रोर गात्र का जलना, अनुमाव है। इनके द्वारा यहाँ भयानक रस की व्यञ्जना होती है।

''पवन-वेगमय वाहनत्राली गर्जन करती हुई बड़ी; उसी जगह से घन-माला-सम कौरव-सेना दीख पड़ी। सूर्योदय होने पर दीपक हो जाता निष्प्रभ जैसे ; उसे देखकर उत्तरका मुख शोभा-हीन हुन्ना तैसे। बोला तब होकर<sup>२</sup> कातर वह शक्ति भूल अपनी सारो .

देखो-देखो बृहक्कले! यह सेना है कैसी भारी।"२२१

९ मूल पाठ 'भय श्रीर' है। भयानक रस के उदाहरण में भय का स्पष्ट कथन होना उपयुक्त न होने के कारण 'कुरुराज' पाठान्तर कर दिया गया है।

२ यहाँ 'भय से' के स्थान पर 'होकर' पाठान्तर कर दिया गया है ।

में किस भाँति लडूँगा इससे, लौटाओ स्थ-श्रश्व श्रभी ; सैन्य-सहित जब पिता श्रायंगे, होगा वस श्रब युद्ध तभी।"२२२॥

बृहन्नला के रूप में अपने सारथी अर्जु न के प्रति विराटराज के पुत्र उत्तरकुमार की यह उक्ति है। कौरव-सेना आलम्बन है। उसका भयद्वर दृश्य उद्दीपन है। बैवर्फ्य और गद्गद होना अनुमाव है। त्रास, दैन्य, आविंग आदि सञ्चारी हैं। पहला उदाहरण अपराध-जनित भय का है, और यह भयद्वर दृश्य-जनित भय का।

कही कहीं भय स्थायी की स्थिति होने पर भी भयानक रस नहीं होता है—

''सकट ज्यूह भेद किर धायो है पार्थ जबै,

युद्ध किर द्रौन ही ते याद किर बाका की;
कुपित महान भयो कद्द-सम रूप छ्यो,

जाग्यो है करन घोष गांडिव पिनाका की।

भनै किव 'कृष्ण' सूमि-मुंडन सों छात भई,

नदी-सी उमिड चली स्रोनित धराका की,

कौरव के वोरन की छाती धहरान लागी,

देख फहरान भारी बानर-पताका की।" २२६॥

श्रर्जं न के युद्ध का वर्णन है। श्रर्जं न श्रालम्बन है। उसके युद्ध का मयद्भर दृश्य उद्दीपन है। स्मृति, त्रास, श्रादि सञ्चारी हैं। कौरव-सेना का हृदय घहराना श्रनुभाव है। यहाँ मय स्थायी की व्यञ्जना हैं। पर वक्ता का श्रमीष्ट यहाँ श्रर्जं न के वीरत्व की प्रशासा करना है। श्रतः. मय यहाँ राज-विषयक रित का श्रद्ध हो गया है। श्रीर—

"सूर्वान साजि पढावतु है निज फौज बखे सरहट्टन केरी; श्रीरँग श्रापुनि दुरग जमाति विजोकत तेरिए फौज दरेरी। साहितने सिवसाहि भई भीन 'मूचन' यों तुन घाक घनेरी ; रातहु द्योस दिलीस तकै तुन सेन कि स्रित स्रित घेरी।"२२४॥

ऐसे उदाहरणों में भयानक रस नहीं समम्प्रना चाहिये। यद्यपि यहाँ शिवराज ग्रालम्बन है, उसके पराक्रम का स्मरण उद्दीपन, श्रीरंगशाह की श्रपनी ही फ्रीज मे शिवाजी की फ्रीज का भ्रम होना श्रनुमाव, श्रीर त्रास, चिन्ता, श्रादि व्यभिचारी भावों से भय की श्रिमिव्यिक होती है, किन्तु कविराज भूषण का श्रमीष्ट यहाँ शिवाजी की प्रशंसा करने का है, श्रतः राज-विषयक रित-भाव प्रधान है। श्रीरंगज़ेंब का भयभीत होना उसकी पुष्टि करता है, श्रतः वह श्रद्धमृत है।

''छूटे धाम धवल कँवल सुखवार छूटे,
छूटो पति-प्रीति गति छूटी जो करीन में
भनत 'प्रवीन बेनी' छूटे सुखपाल रथ,
छूटो सुखसेज सुख साहिबी नरीन में।
गाजुरी उजीर वीर रावरी अतंकु पाइ,
आजु दिन हैं गई जु दीन जे परीन में;
कारी-कारी जामिनो में बैरिन की भामिनी ते,
दामिनी-सी दौरें दुरी मिरि की दरीन में।"२२४॥

यहाँ भी भयानक रस की सामग्री है किन्तु इसके द्वारा किन कत गाजुदीन की प्रशंसा की पृष्टि होती है, ख्रतः राज-विषयक रति-भाव ही। प्रधान है। 'नवरस्तरग' में इसे भयानक रस के उदाहरण में लिखा है, पर वास्तव में मयानक रस नहीं है।

## ७ बीमत्स रस

रुधिर, श्रॉत श्रादि घृणित वस्तु देखने पर जो ग्लानि होती है, उसी से यह उत्पन्न होता है।

स्थायी भाव — जुगुप्सा ( ग्लानि )। य ग्रालम्बन — दुर्गन्धित मास, रुधिर, चर्बी, वमन, ग्रादि । उद्दीपन — मासादि मे कीडे पड जाने, ग्रादि का दृश्य । ग्रानुभाव — थूकना, मुँह फेर लेना, ग्रास्त मूँद लेना, ग्रादि । व्यभिचारी — मोह, ग्राप्सार, ग्रावेग, व्याधि, मरण, ग्रादि ।

"श्रिति ताप तें श्रिश्य पसीजन सों कहै मेद की बूँदन जो टपकावें; तिन धूम धुमारिनु लोथिनि कों ये पिसाच चितानु सौं खेंचि के लावें। हिलियाइ खस्यो तिच मांस सबै जिहिँसों जुग संधिहु भिन्न लखावें; स्त्रस जंघनजी-गत मजा मिली, सद पो चरबी परवी-सी मनावें।"२२६

श्रद्ध-दग्ध मृतको का दृश्य श्रालम्बन श्रोर उदीपन है। इस दृश्य का देखा जाना श्रनुमाव श्रोर मोह श्रादि सञ्चारी है।

"सिर पै बैट्यो काग श्रॉल दोड खात निकारत ; खींचत जीभिंह स्यार श्रितिह श्रामॅद उर धारत । गिद्ध जाँव को खोदि-खोटिकै मांस उपारत ; स्वान श्राँगुरिन काटि-काटिकै खात विदारत । बहु चील नौंचि लै गात नुच मोद भागो सबको हियो ; मनु ब्रह्मभोज जिजमान कोड श्राज भिलारिन कहें दियो ।"२२७

प्यहाँ रमशान का दृश्य आलम्बन, श्रीर मृतको के आङ्गों का काकादि द्धारा खाया जाना उद्दीपन, इत्यादि से त्रीमत्स रस की व्यञ्जना है।

> "इतिह प्रचंड रघुनंदन उदंड भुज , उतै दसकंठ बिंद श्रायो डह डारिकै ; 'सोमनाथ' कहैं रन मंड्यो फा मंडल में , नाच्यो रुद्र स्नोनित सौं श्रंगन प्लारिकै।

मेद गूद चरवी की कीच मची मेदनी में, बीच-बीच डोलें मूत मेरों मद धारिकें; चायिन सों चंडिका चवाति चंड-मंडन कीं, दंतिन सों श्रंतिन निचोरें किलकारिकें।"२२=॥

किन्तु---

इड काविर है श्रध-श्रोधन को सब दोषन को यह गागिर है; श्रम तुष्छ कलेवर को सक-चन्दन भूषन साजि कहा करि है। मज-मूतन कीच गलीच जहाँ कृमि श्राकुल पीब श्रॅलाविर है; दिन वे किन याद करे ? धिन के जब सुका कृका हू फिरि है। २२६

यहाँ बीमत्स की व्यक्तना होने पर भी मनुष्य-शरीर की घृणास्तर स्रन्तिम स्रवस्था के वर्णन से वैराग्य की पुष्टि की गई है, स्रतः शान्त र रस प्रधान है—वीभत्स उसका स्रङ्ग मात्र है।

> "श्रावत गलानि जो बखान करों ज्यादा वह , मादा-मल-मृत श्री' मज्जा की सलीती है ; कहैं 'पदमाकर' जरातो जागि श्रीजी तब , छीजी दिन-रैन जैसे रेनु ही की भींती है। सीतापित राम में सनेह यदि पूरो कियो , तौ तौ दिन्य देह जम-जातना सों जीती है; रीती राम-नाम तें रही जो विना काम वह , खारिज खराब हाल खाल की खलीती है।''२३०॥

इसमें मनुष्य-शरीर की बीमत्सता का वर्णन होने पर भी बीमत्स रस नहीं है। यहाँ जुगुन्सा स्थायों न रह कर सञ्चारी हो गया है, क्योंकि शरीर की बीमत्सता वताकर राम-मिक्त को प्रधानता दी गई है, अतः — देव-विषयक रित-माव ही है। "मूप शिवराज कोप किर रन मंडल में,
स्वाग गिह कृद्यों चकत्ता के दरबारे में;
काटे भट विकट गजनहूं के सुंड काटे,
पाटै डारि भूमि काटे दुवन सितारे में।
'भूषन' भनत चैन उपजै सित्रा के चित्त,
चौसट नचाई जैंदें रेवा के किनारे में;
श्राँतन की ताँत बाजी, खाल की मृदंग बाजी,
सोपरी की ताल पसुपाल के श्राखारे में।"२३१॥

यहाँ भी जुगुप्सा की व्यञ्जना है। किन्तु वह सञ्चारी भाव होकर महाराज शियाजी के प्रताप के वर्णन का ऋड्राभूत हो गया है, ऋतः राज-विषयक रित भाव है—न कि बीभत्स रस।

"चटकत बाँस कहुँ जरत दिखात चिता, मज्जा-मेद-बास मिस्यो गंधवाह गिहिए। काहू थल श्राँत-पाँत दग्ध देंह की दिखात , नील-पीत ज्वाल-पुंज भांति बहु लहिए। केतिक कराल गींध चील माल जाल रूप मांसहारी जीवन जमात लिख घिनिए, ऐसे समसान माँहि शांत हेतु शब्द यही राम-नाम सत्य है, श्रीराम-नाम कहिए।"२३२॥

यद्यपि यहाँ चौथे चरण में शान्त के विमानों का वर्णन है, पर शान्त रस के अनुभाव और व्यभिचारियो द्वारा इसकी पृष्टि नहीं की गई है । अतः ऐसे वर्णनों में बीमत्स को ही प्रधान समझना उचित है।

९ पवन ।

## म श्रद्भुत रस

श्राश्चर्य-जनक विचित्र वस्तुत्रों के देखने से श्रद्भुत रस व्यक्त होता है।

स्थायी भाव—विस्मय । श्रातम्बन—ग्रलांकिक, ग्रदृश्य पूर्व, ग्राश्चर्य-जनक वस्तु । उद्दीपन—उसकी विवेचना । श्रतुभाव—स्तम्भ, स्वेद, रोमाञ्च श्रोर गद्गद होना, श्रानिमिष देखना, सम्भ्रम, श्रादि ।

सञ्चारी-वितर्क, श्रावेग, भ्रान्ति, हर्ष, श्रादि।

जहुनाय सों मौंगि बिदा बगदे मग मौंहि अनेक विचार फुरे चित ; निज भौन हतो तहें मंदिर चारु पुरंदर हू अभिलाषित जो नित। मनि-यंभ रु विद्रुम देहरी त्यों गज-मोतिन चंदनवार परे जित ; लिख चौंकि के विग्र कहाो यह है सपनो भ्रथवा लिख साँचौ परे इत। २३३

यहाँ द्वारिका से लौटकर आने पर सुदामाजी को आपने घर का न दीखना आलम्बन, अलौकिक विभव-सम्पन्न भवन का वहाँ होना उद्दीपन, वितर्क आदि सञ्चारी हैं। इनसे विस्मय स्थायी भाव अद्भुत रस में व्यक्त होता है।

गोपों से अपमान जान अपना क्रोधांध होके तभी, की वर्षा वज इंद्र ने सिलल से चाहा खुबाना सभी। यों ऐसा मिरिराज आज कर से ऊँचा उठाके आहो! जाना था किसने कि गोप-शिशु ये रचा करेगा कहो ?२३४॥ यहाँ गोवर्धनधारी श्रीनन्दनन्दन आलम्बन है। उनका अविकल स्थिर रहना उद्दीपन है। बजवासियों के ये वाक्य अनुमाव हैं। वितर्क, हर्ष, आदि सञ्चारी हैं। इनके संयोग से यहाँ अद्भुत रस की व्यञ्जना है। "रिस किर लेजें ले के पूरी बांधने को लगी,
आवत न पूरी बोली कैसी यह छीना है।
देखि-देखि देखें फिर खोल के लपेटा एक,
बाँधन लगी तो वहू क्योहू के बँधी ना है।
'श्वाल किव' जसुधा चिकत यों उचाटि रही,
आली यह भेद कछु परे समुमी ना है।
यही देवता है किथाँ याके संग देवता है,
या किहूँ सखा ने किर दिन्हीं कछु टीना है।"२३४॥

यहाँ ऊलल से भगवान् श्रीकृष्ण को बॉधने के समय सभी रिस्सियों का छोटा रहना आलम्बन है। श्रीकृष्ण का बन्धन में न आना उद्दीपन है। वितर्क आदि सञ्चारी है। इनके द्वारा विस्मय स्थायी अद्भुत रस में व्यक्त होता है।

"वज बज्जरा निज धाम करि फिरि वज-जिल फिरि धाम; फिरि इत जिल फिरि उत लखे ठिरा विरंचि तिहि ठाम।"२६६॥ वत्त-हरण के समय ब्रह्मा द्वारा गोपकुमार श्रौर वछ्डों को ब्रह्म-धाम में छोड़ श्राने पर भी श्रीकृष्ण के पास वही गोप श्रौर बछ्डे देखकर ब्रह्मा को विस्मय होने में श्रद्भुत रस की व्यक्षना है।

"जाही पै संघान बान गांडीय तें अर्जुन की , ताही पे अच्छर चख चंचल चलात हैं। रूप रंग भूषन जे वसन निहारत ही , छिन ही में और ही से और दिखरात हैं। मेरो ही बरवो है कैंघों और को बरवो है ऐसो , अस बिन सस्त्र ही में दृश्य त्रिख पात हैं। ग्राही ख्याल बीच हैं विहाल सुर-बाल डारें , सेत फूल माल लाख-लाल भई जात हैं।"२३७॥ यहाँ अर्जु न के बाणों से स्वर्गगामी होने वाले वीरो के दृश्य मे, मुराङ्गनाओं के हृद्य में अद्भुत रस की व्यञ्जना है।

'दुवन दुसासन दुक्ज गहारे दीनबंधु! दीन है के ब्रुपद-कुमारी यो पुकारी है, छाँदे पुरुषारथ कों ठाढे पिय पारथ से भीम महाभीम ग्रीव नीचे को निहारी है; इंबर तो छंबर ग्रमर कियो 'बंसीधर' भीषम करन द्रीन सोभा यो निहारी है। सारी मध्य नारी है कि नारी मध्य सारी है कि सारी ही की नारी है कि सारी है कि नारी है।"२३=॥

यहाँ द्रौपदी के चीर-हरण के समय वस्त्र-वृद्धि को देखकर भीष्मादि के चित्त में श्रद्भुत रस की व्यक्षना है। किन्तु—

जाते जपर को अहो उतर के नीचे जहाँ से कृती, हैं पैडी हिए की अलौकिक जहाँ ऐसी विचित्राकृती। देखों भू गिरती हुईं सगरजों को स्वर्गगामी किए; स्वर्गीरोहण-मार्ग जो कि इनके क्या ही अनोखे नए।२३६॥;

ऐसे उदाहरखों में श्रद्भुत रस नहीं होता है, क्योंकि यहाँ श्रीगङ्गाजी की महिमा का वर्णन किया जाने से देव-विषयक रति-भाव ही प्रधान है, विरमय व्यमिचारी श्रवस्था में उसका श्रङ्क है।

"सेस गनेस महेस दिनेस सुरेसहु जाहि निरंतर गावें ; जाहि श्रनादि श्रखंड श्रनंत श्रमेद श्रक्षेद सु वेद बतावें। नारद से सुक व्यास रहे पिंच हारे तक पुनि पार न पावें : ताहि श्रहीर की क्षोहिरियों कुक्किया-मरी क्षाक्ष पै नाच नचावें।"२४०॥ यहाँ भी चतुर्थ चरण में निस्मय की श्रिभिन्यिक होने पर भी वह प्रधान नहीं है। ममवान् की मक्त-वस्सलता का वर्णन होने से देव-विषयक रित-भाव ही प्रधान है, श्रौर विस्मय-भाव उसी का पोषक होने से श्रद्भभूत है।

#### र शान्त रस

तत्त्व-ज्ञान श्रीर वैराग्य से शान्त रस उत्पन्न होता है। स्थायी भाव—निर्वेद या शम।

श्रालम्बन—श्रनित्य रूप संसार की श्रसारता का ज्ञान या परमात्म-चिन्तन।

' उद्दीपन—ऋषि जनों के आश्रम, गगा ऋदि पवित्र तीर्थ, एकान्त चन, सत्सङ्ग, ऋदि ।

त्रानुभाव—रोमाञ्च, संसार-भोहता, त्राध्यात्म-शास्त्र का चिन्तन, त्रादि।

सञ्चारी-निवेंद, हर्ष, स्मृति, मित, स्रादि ।

काव्यप्रकाश में 'शान्त' रस का स्थायी निर्वेद माना गया है। मम्म-टाचार्य का मत है कि जो तत्त्व-ज्ञान से निर्वेद होता है, वह स्थायी भाव है, और जो इष्ट के नाश और अनिष्ट की प्राप्ति के कारण निर्वेद होता है, वह सक्चारी है । नाट्य-शास्त्र मे शान्त रस का स्थायी माव 'शम माना गया है।

साहित्यदर्पण मे शान्त रस की स्पष्टता करते हुए कहा है— 'न यत्र दुःखं न सुखं न चिन्ता न द्वेषरागौ न च काचिदिच्छा ; रसः स शान्तः कथितो सुनीन्द्रैः सर्वेषु मावेषु शमप्रधानः।'

१ "स्यायी स्याद्विषयेष्वेत तत्त्वज्ञानाद्भवेद्यदि ; इष्टानिष्टवियोगासिकृतस्त व्यभिचार्यसौ"— काम्यप्रकाश, वामनाचार्य टीका, पृष्ठ १३८।

'अर्थात् जिसमें न दुःख हो, न सुख हो, न कोई चिन्ता हो, न राग-द्वेष हो, श्रोर न कोई इच्छा ही हो, उसे शान्त रस कहते हैं। यहाँ शक्का हो सकती है कि यदि शान्त रस का यह स्वरूप मान लिया जायगा, तो शान्त रस की स्थिति मोद्ध-दशा में ही हो, श्रोर उस श्रवस्था में विभावादि का ज्ञान होना श्रसम्भव है। फिर विभाव, श्रनु-भाव, सञ्चारी श्रादि के द्वारा शान्त रस की सिद्धि किस प्रकार मानी जा सकती है ! इसका समाधान यह किया गया है कि युक्त वियुक्त श्रोर युक्त वियुक्त दशा मे जो 'शम' रहता है, वही स्थायी होकर शान्त रस में परिख्त हो जाता है, श्रोर उस श्रवस्था मे विभावादि का ज्ञान भी सम्भव है। यहाँ मोन्न दशा या निर्विकल्यक समाधि का शम श्रमीष्ट नहीं है।

शान्त रस में जो सुख का श्रमाव कहा गया है, वह विपय-जन्य सुख का श्रमाव है, न कि सभी प्रकार के सुखो का श्रमाव । क्योंकि—

> "यच कामसुखं लोके यच दिव्यं महत्सुखम् ; तृष्याचयसुखस्यते नाहेतः षोडशीं कलाम्।"

१ रूप, रस आदि विषयों से मन को हटाकर ध्यान-मन्त योगी को 'युक्र' कहते हैं।

२ जिसे योग-वज्ञ से ऋषिमा आदि सिद्धियाँ प्राप्त है, श्रीर समाधि-भावना करते ही सब वाञ्छित वस्तुओ का ज्ञान श्रन्त:करण में भान होने लगता है, उस योगी को 'वियुक्त' कहते है।

३ जिसकी नेत्र आदि सब इन्द्रियाँ महत्त्व और अद्भुत रूप आदि प्रत्यच ज्ञान के कारणो की अपेचा न करके सब अतीन्द्रिय विषयों का साचात कर सकती है, उस योगी को 'युक्त-वियुक्त' कहते है।

अर्थात् ससार में जो विषय-जन्य सुख हैं, तथैव स्वर्गीय महासुख हैं, वे सब मिलकर भी तृष्णा-च्य (शान्ति) से उत्पन्न होनेवाले सुख के सोलहवें अंश के समान भी नहीं हो सकते हैं। अतएव 'शम' अवस्था में सुख अवश्य होता है, और वह अनिर्वचनीय होता है। शान्त रस का उदाहरण—

> "जानि परयो मोकों जग असत अखिल यह ध्रुव आदि काहू को न सर्वदा रहन है , थाते परिवार न्यवहार जीत-हारादिक त्याग करि, सबही विकसि रह्यो मन है । 'वाख' कवि कहै मोह काहू मैं रह्यो न मेरो क्योंकि काहू के न संग गयो तन-धन है । कीन्हों मैं विचार एक ईश्वर ही सत्य नित्य अत्यख अपार चारु चिदानंद्यन है ।"२४१॥

यहा जगत् की अनित्यता आलम्बन है। किसी में मोह न रहना अनुभाव है। मित आदि सञ्चारी भाव हैं। इनके द्वारा शान्त रस्र ध्वनित होता है।

च्याज सौं न भीति श्रीति मोतिन की माल सौं न जैसो रल देर तैसो लोहहू प्रमानों मैं, फूलन बिज़ान त्यों पखान हू समान मेरे मित्र श्रीर सन्नु मे न भेद कछु जानों मैं। तृन कों न तुच्छ, नहिँ लच्छ करों तहनी कौं राग श्रीर देष को न लेस चित्त श्रानों मैं। कोऊ पुन्यारन्य माँहि मेरे यह द्यीस बीतों चीतों ना श्रीर एक सिन-सिन बखानों मैं।२४२॥ यहाँ प्रिय-अप्रिय, राग-द्वेष आदि में समदृष्टि होने के कारण शान्त रस की व्यक्षना है। जिस संस्कृत-पद्य का यह अनुवाद है, उसे काव्य-गकाश में शान्त रस के उदाहरण में लिखा है। नागोजी मट्ट और द्वेमेन्द्र कहते हैं—'समदृष्टि के लिये सभी स्थल शिवमय हैं, फिर पुर्यारण्य की ही इच्छा उस अवस्था के (समदृष्टि के) प्रतिकृल होने से यहाँ अनौचित्य हैं'। हमारे विचार में इसके द्वारा निवेंद या वैराग्य की व्यक्षना में कोई वाधा उपस्थित नहीं होती है, प्रत्युत पुर्यारण्य का सेवन और शिव-शिव की रटन तो विरक्तावस्था के अनुकूल ही है। केवल विषय-सुख और दुःख के विषय में ही समदृष्टि की आवश्यकता है। अतरृप्त यहाँ अनौचित्य नहीं है।

'हाथी न साथी न घोरे न चेरे न गाँव न ठाँव को नाम बिलै है ; तात न मात न मित्र न पुत्र न वित्त न ग्रंग के संग रहै हैं। 'केसव' काम को राम बिसारत ग्रीर निकास ते काम न ऐहै ; चेत रे चेत श्रजों चित ग्रंतर श्रंतक लोक इकेलो ही जैहै।''२४३॥

यहाँ भी विभावादिकों से शान्त रस ध्वनित होता है।

कहीं-कहीं निवेंद के विभावादि की स्थिति होने पर भी शान्त रस नहीं होता है । जैसे---

सुरसिर-वट इस मूँदि सब विषयन विष-सम जान ; कब निमग्न ह्वह हैं। मधुर नील जलज-छुवि ध्यान ।२४४॥ यहाँ विषयों के तिरस्कार आदि के द्वारा पूर्वार्द्ध में निर्वेद की व्यक्जना है, किन्तु कवि का अभीष्ट भगवान् कृष्ण में प्रेम-सूचन

९ देखिये, शान्त रस के इस उदाहरण की कान्यप्रकाश की उद्योत टीका।

२ श्रौचित्यविचारचर्चां, काच्यमाला, प्रथम गुच्छक, पृष्ठ १३१।

करना ही है। ग्रातः शान्त रस नहीं, देव-विषयक रति (भिक्ति) भाव प्रधान है, ग्रीर 'निर्वेद' सञ्चारी ग्रावस्था में उसका पोषक है।

"'या लकुटी श्ररु कामरिया पर राज तिहूँ पुर को तिज डारीं; श्राठहु सिद्धि नवीं निधि को, सुख नंद की गाय चराय विगारीं। 'रसखान' कवीं इन जोचन सीं जज के बन बाग तड़ाग निहारीं; कोटि करीं कलधीत के धाम करील के कुंजन ऊपर वारीं।" २४४

ऐसे वर्शनों में भी देव-विषयक रित भाव ( भिक्त ) ही प्रधान है, न कि शान्त रस ।

"बैठि सदा सतसंगिह मे विष मानि विषे-रस कीर्ति सदाहीं; त्यों 'पदमाकर' मूठि जितौ जग जानि सुज्ञानिहें को अवगाहीं। नाक की नोंक मे दीठि दिए नित चाहै न चीज कहूँ चित चाही; संतत संत सिरोमिन है धन है धन वे जन वेपरवाही।"२४६

जगिहनोद में किया ने इसे शान्त रस के उदाहरण में लिखा है। यहाँ तीन चरणों में जो वैराग्य की व्यञ्जना है, वह चौथे चरण में सन्त जनों की महिमा का अड़ हो जाने से मुनि-विषयक रित माव है, न कि शान्त रस।

शान्त रस श्रोर दया-वीर रस में यह मेद है कि दया-वीर में देहादि का श्रिममान रहता है, किन्तु शान्त में ग्रहङ्कार का श्रामास भी नहीं होता है। यदि दया-वीर, धर्म-वीर श्रोर देव-विषयक रित भाव, सब प्रकार के श्रहङ्कारों से शूत्य हो जायें, तो वे शान्त रस के श्रन्तर्गत श्रा सकते हैं।

# हास्य श्रौर बीमत्स रस के श्राश्रय

रति, क्रोध, उत्साह, मय, शोक, विस्मय और निवेंट इन स्थायी भावों के आलम्बन और आश्रय दोनों की ही प्रतीति होती है। जैसे

श्रृङ्गार-रस मे शक्तन्तला-विषयक दुष्यन्त की रति मे शक्तुन्तला आल-म्बन और दुष्यन्त रित का आश्रय है, और दोनो को ही प्रतीति होती े हैं। परन्तु हास्य ऋौर जुगुप्सा में केवल ऋालम्बन की ही प्रतीति होती है-- आश्रय की नहीं। अर्थात् जिसे देखकर हास और घुणा उत्पन्न होती है, प्रायः उसी का वर्णन होता है—िंजस व्यक्ति के हृदय मे हास श्रौर घृग्णा उत्पन्न होती है, उस ( ग्राश्रय ) का प्रायः वर्णन नहीं होता । पिएडतराज जगन्नाथ का रे इस विषय में यह कहना है कि हास श्रीर जुराप्सा में आश्रय के लिये काव्य के पाठक और श्रोता या नाटक के दर्शक किसी व्यक्ति का ब्राचिंप कर लेते हैं। यदि किसी व्यक्ति का ब्राचिंप न भी किया जाय तो पाठको, श्रोतास्रो या दर्शको को ही रस का स्राश्रय मान लेना चाहिए। यदि यह कहा जाय कि पाठक, श्रोता या दर्शक तो श्रलौकिक रस के श्रास्वाद के श्रानन्द का श्रन्भव करनेवाले हैं ( अर्थात् आस्वाद के आधार हैं ), और इसलिये लौकिक हास और . जुगुप्सा के स्राश्रय वे कैसे हो सकते हैं ! तो इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार श्रोता श्रादि को श्रपनी स्त्री-सम्बन्धी वर्णनात्मक काव्य से रसास्वाद होता है ( अर्थात् , लौकिक रस का जो आश्रय होता है, वही अलौकिक रस का आस्वाद करनेवाला भी होता है ) उसी प्रकार हास श्रीर जुगुप्सा में भी श्राश्रय श्रीर रसानुभवी एक ही मान लेने में कोई बाधा नहीं है।

一个条件

१ रसगङ्गाधर, पृ० ४४।

# चतुर्थ स्तवक का तृतीय पुष्प

#### भाव

- (१) देव आदि विषयक रति, (२) सामग्री के अभाव में उद्बुद्ध-मात्र अर्थात् रस रूप के। अप्राप्त रति आदि स्थायी भाव, और (३) प्रधानता से व्यञ्जित निर्वे-्र दादि सञ्चारी, इनको भाव संज्ञा है।
- (१) देवता, गुरु, मुनि, राजा और पुत्र आदि जहाँ 'रित' के आलम्बन होते हैं, अर्थात् जहाँ इनके विषय में भिक्त, प्रेम, अनुराग, अद्धा, पूज्यमाव, प्रशसा, वात्सल्य और स्नेह ध्वनित होता है, चाहे वे सामग्री से पुष्ट हों अथवा अपुष्ट, वे रित माव (मिक्त आदि) 'माव' कहे जाते हैं।
- (२) जहाँ रित त्रादि नवो स्थायो भाव उद्बुद्ध-मात्र हो स्रर्थात् विभाव, अनुभाव त्रौर मञ्जारियों से परिपुष्ट न हों, वहाँ इन स्थायी भावों को भाव कहते हैं। तात्पर्य यह है कि नायक-नायिका स्त्रालम्बन होने पर भी 'रित' तभी श्रद्धार-रस मे परिणत हो सकती है जब वह विभाव, अनुभाव त्रौर सञ्चारी भावों से परिपुष्ट की जाती है। अन्यथा उस (रित) की केवल 'भाव' सज्ञा रहती है। इसी प्रकार हास आदि अन्य स्थायी भाव जब विभावादि से परिपुष्ट होते हैं तभी रस अवस्था को प्राप्त हो सकते हैं— अपुष्ट अवस्था मे वे भी भाव-मात्र रहते हैं।

कान्यप्रकाश त्र्यौर रसगङ्गाघर के भाव-प्रकरण में स्थायी भाव का

स्यष्ट उल्लेख नहीं है। किन्तु साहित्यदर्पण में स्रपुष्ट स्थायी भावों की 'भाव' संज्ञा का स्पष्ट उल्लेख है। काव्य-प्रदीप का भी यही मत है र।

(३) निर्वेदादि सञ्चारी भाव जहाँ प्रधानता से व्यक्तित (प्रतीत ) होते हैं, वहाँ उनकी भी भाव संज्ञा रहती है।

जहाँ व्यभिचारी भाव होता है वहाँ रस होता है और रस की ही प्रधानता रहती है। ग्रदा प्रश्न होता है कि प्रधानता से व्यक्तित व्यभिचारी की भाव संज्ञा किस प्रकार मानी जा सकती है है इसका उत्तर यह है— जैसे मंत्री के विवाह में मंत्री-दूल्हा आगे चलता है, और राजा स्वामी (प्रधान) होने पर भी, दूल्हा के पीछे चलता है, इसी प्रकार जहाँ किसी विशेष अवस्था में 'व्यभिचारी' प्रधानता से प्रतीत होता है, वहाँ अपने रस की अपेन्ना अधिक प्रधान होकर उसकी (व्यभिचारी भाव की) 'भाव' संज्ञा ही रहती है।

इस विषय मे यह भी प्रश्न हो सकता है कि जब विभाव, अनुभाव श्रीर व्यभिचारी भाव सम्मिलित होकर ही, प्रपानक रस के समान, रस का श्रास्वाद कराते हैं, तब व्यभिचारी का पृथक् श्रास्वाद श्रीर वह भी प्रधानता से किस प्रकार हो सकता है १ इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार प्रपानक रस में जब इलायची श्रादि किसी पदार्थ विशेष का श्राधिक्य होता है तो उस पदार्थ विशेष का श्रास्वाद प्रधानता सें होता

९ ''संचारिणः प्रधानानि देवादिविषयारतिः; बद्बुद्मात्र स्थायी च मात्र इत्यिभिधीयते।"

<sup>्</sup> २ ''रतिरित्ते स्यायीमावोपत्तत्त्रग्रम् । 'कान्तादि विषयाऽप्य-पूर्णरितहासादयश्चाप्राप्तरसावस्थाः प्राधान्येन न्यक्षितो स्यभिचारी च भाव इत्यवधातन्यम् ।"—काच्यप्रदीप्, श्रानन्दाश्रमसंस्करण्, पृष्ठ १२६ ।

है, उसी प्रकार व्यभिचारी भी किसी विशिष्ट श्रवस्था में प्रधानता से प्रतीत होने लगता है।

### देव-विषयक रति भाव।

हों भवसागर मे श्रिम बूडत हा ! न मिल्यो कोड पार उतारन ; नाथ ! सुनौ करूना करिकै सरनागत की यह दीन पुकारन । चाहौं सदा गुन-गावन कै मनभावन वे उर माँहि निहारन ; कालिंदी-कूल-निकुंजन की भव-भंजन-केलि श्रहो गिरिधारन ।२४७

यहाँ श्रीनन्दनन्दन त्रालम्बन हैं। यमुना-तट का विहार उद्दीपन है। विनीत प्रार्थना त्रानुभाव है। चिन्ता, विषाद त्रीर त्रीत्सुक्य त्रादि सञ्चारी माव हैं। भगवान् के विषय मे जो त्रानुराग ध्वनित होता है, वह देव-विषयक रित-भाव है। देव-विषयक रित, भिक्त का पर्याय है।

दिवि में भुवि में निवास हो या, नरकों मे नरकांत! हो न क्यो या, रमणीय पदारचिंद तेरे, मरते भी स्मरणीय होयेँ मेरे ।२४=॥

यहाँ भी भगवान् के विषय मे देव-विषयक रित भाव है।

"भजु मन चरन संकट हरन ।

सनक संकर ध्यान लावत निगम असरन सरन ।

सेस सारद कहै नारद संत चिंतत चरन ।

पद पराग प्रताप दुरलभ रमा को हितकरन ।

परिस गंगा मईं पावन तिहूँ पुर उद्धरन ।

चित्त चेतन करत श्रंत:करन तारनतरन ।

गए तरि ले नाम केते संत हरिपुर घरन ।

जासु पदरज परिस गौतम-नारि गीत उद्धरन ।
जासु महिमा प्रगट कहत न घोड़ पग सिर घरन ।
कृष्ण-पद-मकरन्द पावन भ्रौर नहिँ सिर परन ।
'सूर' प्रभु चरनारचिंद तें मिटें जनम रू मरन ॥२४६॥
महातमा स्रदासजी के इस पद में भी देव-विषयक रित माव है ।

'पान चरनामृत को गान गुन्-गानन को ,
हिर-कथा सुने सदा हिय को हुलासिको ;
प्रभु के उतीरन की गूद्री करें। चीरन को ,
भाल भुजकंठ कर छापन को लिखो ।
'सेनापित' चाहति है सकल जनम-भिर ,
बृंदावन सीमा ते न बाहिर निकसिको ;
राधा-मनरंजन की सोमा नैन-कंजन की .
माल गरें गुंजन की कुंजनि में बिसको ।"२ १०॥।

यहाँ श्रीवृत्दावन-विहारी में कवि का जो प्रेम ध्वनित होता है, वह देव-विषयक रित माव है।

देव-विषयक रित श्रर्थात् मिति-रस को साहित्याचार्यों ने 'माव' संज्ञा दी है। यह ठीक है कि मिति-रस को श्रद्धार-रस नहीं कहा जा सकता। क्योंकि श्रद्धार की व्यक्षना तो कामी जनो के हृदय में ही उद्भृत हो सकती है। यह वात श्रद्धार शब्द के यौगिक श्रर्थ से भी स्पष्ट है। किन्तु 'मिति' को एक स्वतन्त्र रस न मानना केवल प्राचीन परिपाटी-मात्र है। वास्तव में श्रन्य रसो के समान सभी रसोत्पादक सामग्री इसमें मी होती है। जैसे, मिति-रस के श्रालम्बन भगवान् श्रीरामकृष्ण श्रादि हैं, श्रीमद्भागवत श्रादि का श्रवण उद्दीपन हैं; श्रीर वह रोमाञ्च, श्रश्रुपात श्रादि द्वारा श्रनुमव गम्य एवं हर्ष, श्रीत्सुकृष्ण श्रादि व्यभिचारी मावो द्वारा परिपुष्ट होता है।

श्रुतियों के श्रनुसार विस ब्रह्मानन्द पर रस का रसत्व श्रवलिम्बत होना सभी साहित्याचार्य मानते हैं, उस ब्रह्मानन्द से भी श्रिधिक जो भिक्त-जन्य श्रानन्द तदीय भक्त जनों को होता है, उस मिक्त को स्वतन्त्र रस न मानना श्रीर कोघ, शोक, भय श्रीर जुगुप्सा श्रादि की व्यज्जना को रस-संज्ञा देना वस्तुतः श्रुक्त-श्रुक्त प्रतीत नहीं होता है ।

यदि यह कहा जाय कि भिक्त-जन्य आनन्द होने में क्या प्रमाण है, तो इसका उत्तर यही है कि जब अन्य रसो के आनन्दानुभव के प्रमाण के लिए सहृद्यों के हृदय के अतिरिक्त कोई प्रमाण नहीं है तो भिक्त-रस के आनन्दानुभव के लिए भी भक्त जनों का हृदय ही साची है। गुरु-विषयक रित-भाव ।

> वामन पद-ज्ञालन-सिलल भवसागर-प्रिय जोय ; वंदौ भवसागर-दमन गुरु-पद-ज्ञालन तोय ।२४१॥

१ 'रसौ वै सः।'

'रसहा वार्य लब्धवाऽऽनन्दी भवति।'

'श्रामन्दाह्ये व खित्रमानि भूतानि जायन्ते।'

श्रानन्देन जातानि जीवन्ति श्रानन्दं प्रथयन्त्यभिसंविशंति ।

२ इस विषय का अधिक चित्रेचन हमारे संस्कृत साहित्य के इति-हास के द्वितीय भाग में किया गया है।

३ प्रेम, श्रद्धा श्रथवा पुज्य भाव ।

४ वामन भगवान् के चरणों को प्रज्ञालन करनेवाले जल को श्रर्थात् श्रीगङ्गाजी को, भवसागर रलेपार्थ—भव (श्रीशङ्कर) श्रीर सागर (समुद्र) से प्रेम है, क्योंकि शिवजी की जटा में वह विराजमान हैं, श्रीर समुद्र में जाकर मिलती है। किन्तु मैं भवसागर (संसार) से घवरा रहा हूँ, श्रत: भवसागर (संसार) के दुःखों को दूर करने वाले श्रीगुरु-चरणों को प्रज्ञालन करनेवाले जल को प्रणाम करता हूँ। यहाँ गुरु के पाद-प्रज्ञालन के जल की वन्दना में गुरु-विषयक रित-' भाव है।

पुत्र-विषयक 'रति-भाव' ।

वात्सल्य वह प्रेम है जो माता, पिता आदि गुरुजनों के हृदय में पुत्रादि के विषय मे होता है। इसी कारण 'वात्सल्य' को स्वतन्त्र रस न मानकर पुत्र-विषयक रित-भाव माना है।

"तन की दुित स्थाम सरोरह-लोचनं कंज की मंजुलताइ हरें ; श्रति सुंदर सोहत ध्रि-भरे छिन भूरि अनंग की दूर करें। कबहूँ सिस माँगति श्रारि करें, कबहूँ प्रतिबिंब निहारि ढरें ; कबहूँ कर-ताल बजाय के नाचत मातु तबै मन मोद मरें।"१५२॥ यहाँ कौसल्याजी का श्रीराम-विषयक जो वात्सल्य है, वह पुत्र-विष-यक रित-भाव है।

'दैहों दिध मधुर धरिन धरवो छोरि खेहें,
धाम तें निकसि घोरी धेनु धाइ खोलि हैं;
धौरि लोटि ऐहें लपटेंहें लटकत ऐहें,
सुबद सुनेहें बैन बतियाँ अमोलि हैं।
'आलम' सुकिव मेरे लखन चलन सीखें,
वलन की बॉह जज-गिलन में डोलि है;
सुदिन सुदिन दिन ता दिन गिनौंगी माई,
जा दिन कन्हैया मोसों मैया कहि बोलि हैं।"२४३॥
यहाँ यशोदाजी का मगवान् श्रीकृष्ण-विषयक वात्सल्य है। किन्तु--

"वर इंतिक पंगति कुंद-कली अधराधर पञ्चव खोलन की ; चपला चमके वन-बीच लगे छवि मोतिन-माल अमोलन की ।

३ वात्सल्य ग्रथवा स्नेह ।

चुँचुरारी लटैं लटकें मुख ऊपर कुंडल लोल कपोलन की;
 निवक्षावर प्रान करें 'तुलसो' बलिलाउँ लला इन बोलन की।"२४४॥
 ग्रोर—

''प्रा न्यूर श्री' पहुँची कर कंजिन मंजु बनी मिनमाल हिए; नव नील कलेवर पीत मता मलकें पुलकें नृप गोद लिए। श्रारविंद सों श्रानन रूप मरंद श्रानंदित लोचन सुंग पिए। मन में न बस्यो श्रास बालक तो 'तुलसी' जग में फल कौन लिए।" २ १ ४॥

ऐसे वर्णनो मे पुत्र-विषयक रित भाव (वात्सल्य) नहीं है। गोस्वामीजी का अपने इष्टदेव बाल-रूप भगवान् रघुनाथजी के प्रति जो प्रेम है, वह भिक्त प्रधान है, अतः देव-विषयक 'रित-भाव' है। राज-विषयक 'रित-भाव'।

न मृगया रित नित्य नवीन भी,

न मधुरा मधु रही रस-लीन की।

नव-वया तरुणी रमणीय भी,

न उसकी मित किंदित की कभी।२१६॥

न करुणा सुरराज समीप थी,

न वितथा परिहासमयी कभी।

वह कठोर नथी रिपु साथ भी,

दशस्थीय गिरा इस भाँति थी।२१७॥

यहाँ महाराज दशरथ के विषय में किव का प्रेम व्यक्तित होता है। श्रुतः राज-विषयक रति-भाव है।

"साहितनै सरजा तव द्वार प्रतच्छन दान कि दुंदुभि बाजै ; 'भूषन' भिच्छुक भीरन कौं श्रति भोजहु ते बढि सौजनि साजै।

१ शिकार। २ मदिरा। ३ मिथ्या।

राजन को गन राजन ! को गनै साहिन मैं न इती छृवि छाजे ; ष्याजु गरीब-निवाज मही पर तोसी तुहीं सिवराज विराजे ।"२४८॥

यहाँ महाराज शिवाजी पर भूषन कविराज का प्रेम ध्वनित होता है, स्रतः राज-विषयक रित-भाव है।

## **चद्बुद्ध-मात्र स्थायी भाव ।**

इनके उदाहरण स्थायी भावों के विवेचन पृष्ठ १५२-१५७ में देखिये।

प्रधानता से व्यञ्जित व्यभिचारी।

तन छूतत हो कर सों हटक्यो मुख सों न कहाो न किए हग सौं ही ; झाज ताखी सपने में प्रिया झाँखियान भरे झेंसुवान रिसौं ही। कै बिनती परि पायँ मनाय, चहाो भरि झंक में तोड्बे उयों ही; हा ! विधि की सठता का कहों भट नींद झुटाय दई तबलौं ही। २१ &

किसी वियोगी की अपने मित्र के प्रति यह उक्ति है—'आज अपनी किटी हुई प्रिया को मैने सपने में देखा, किन्तु जब तक मै उसे प्रसन्न करके अड़ में लूँ, इसके पहले ही शठ विधाता ने मेरी निद्रा भड़ कर दी।' यहा विधाता के प्रति जो अस्या है, वही प्रधानता से ध्वनित हो रही है। अतः यहाँ रित माव है। यद्यपि विप्रलम्म-श्रद्धार के उदाहरण—'गैक्ट से मै लिखकर तुमें' ( पृष्ठ १६८) मे—भी विधाता की करता के विषय में अस्या है, किन्तु वहाँ 'रोके दृष्टी' पद द्वारा वियोग-श्रद्धार ही प्रधानता से व्यक्तित हो रहा है। अतएव वहाँ अस्या विप्रलम्म-श्रद्धार का अङ्ग हो जाने से प्रधान नहीं रही है, इसी से वहाँ विप्रलम्म-श्रद्धार रस है।

'दहें निगोडे नैन ये गहे न चेत श्रचेत ; हौं कसिकै रिसके करों, ये निरखें हैं सि देत ।"२६०॥ यहाँ सम्भोग सञ्चारी प्रधानता से व्यक्षित हो रहा है।

री संखी कैसी विचित्रता है चपला थिर या उर माँहि सुहावहि ; दीनदयालु है आली ! सुनौ बनमाली आहो जब बेनु बजावहि । दूरिह सों सुनिकै हित सों चित मोहित ह्वै मृग-वृंद लखावहि ; दाँतन गास लिए धरि श्रौन रु मौन मे चित्र लिखे से जनावहि ।२६१॥

यहाँ 'जडता' भाव की प्रधानता से व्यञ्जना है।

#### रसाभास

जब रस अनौचित्य रूप में होता है, तब उसे रसा-भास कहते हैं।

सहृदय जनों को अनुचित प्रतीत होना ही अनौचित्य है। यद्यपि रस का अनौचित्य रूप में होना रस दोष है, किन्तु आपात रमणीय होने के कारण इसके द्वारा भी च्रण-भर के लिये रस का आभास हो जाता है। जल में सूर्य के प्रतिबिम्ब आदि की तरह अवास्तव स्वरूप को 'आभास' कहते हैं। रसाभास में, सीप में चाँदी की भलक की तरह, रस की भलकभान रहती है, और इसलिये: रसाभास को भी ध्वनि का एक मेद माना है।

शृङ्गर-रसामास—उपनायक ( अन्य पुरुष ) मे अथवा अनेक पुरुषों मे नायिका की रात होना, नदी आदि निरिन्द्रियों में सम्भोग का आरोप करना, पशु-पिक्सियों के प्रेम का वर्णन करना, गुरु-पत्नी आदि में

१ 'प्रतिबिम्बादिवदवास्तवस्वरूपम्'—शब्द-कल्पद्गुम ।

२ 'शुक्रौरजताभासवत्'—ध्वन्यालोक-लोचन, पृष्ठ ६६।

श्रनुराग, नायक-नायिका मे श्रनुमयनिष्ठ रित श्रौर नीच व्यक्ति में प्रेम होना, इत्यादि ।

हास्य-रसाभास-गुरु आदि पूल्य व्यक्तियो का हास का आल-म्बन होना !

करुण-रसाभास—विरक्त मे शोक का होना ।
रौद्र रसाभास—पूज्य व्यक्तियों पर क्रोध होना ।
वीर-रसाभास—नीच व्यक्ति में उत्साह होना, स्रादि ।
भयानक रसाभास—उत्तम व्यक्ति में भय का होना, स्रादि ।
वीभत्स-रसाभास—यज्ञ के पशु में ग्लानि होना, स्रादि ।
श्रद्भुत रसाभास—पंद्रजालिक कार्यों में विस्मय होना, स्रादि ।
शान्त रसाभास—नीच व्यक्ति में शम की स्थिति होना, स्रादि ।

#### खपनायकनिष्ठ रति-शृङ्गार-श्राभास ।

''फिर फिर चित उतही रहत दुटी लाज की लाव ; इंग-ऋंग-छ्वि-मौंर में भयो भौंर की नाव<sup>र</sup>।''२६२॥

यह अन्तरङ्ग सखी की नायक के प्रति उक्ति है। 'दुरी लाज की लाव' इस कथन से नायिका की उपनायक में रित का स्चन है, अतः रसामास है।

१ उभयनिष्ठ प्रेम न होना। अर्थात् स्त्री का प्रेम पुरुष में हो, किन्तु पुरुष का स्त्री में न हो, या पुरुष का प्रेम स्त्री में हो, पर स्त्री का प्रेम पुरुष मे न हो।

२ उसका चित्त तुम्हारे श्रङ्गों के लावण्य रूप मौंर के भौंर में फँस गया है। उसकी गति जल के भँवर में फँसी हुई नाव की तरह हो रही है, अर्थात् वहाँ से निकलना श्रसम्भव-सा हो रहा है।

## चहुनायक-निष्ठ रति-शृङ्गार-श्रामास ।

"यों प्रत्नवेती प्रकेती कहूँ मुकुमार सिँगारन के चलै के चलै ; त्यों 'पदमाकर' एकन के उर में रस बीजिन वे चलै वे चलै । एकन सौं बतराय कछू छिन एकन को मन ले चलै ले चलै ; एकन सौं तिक पूँघट में मुख मोहि कनैखिन दे चले दे चले।"२६३॥

यहा नायिका की श्रानेक पुरुषों में रित व्यक्त होने से श्रृङ्गार-रसामास है।

#### ·अधम पात्र में रति-शृङ्गार-रसाभास ।

"गेह तैं निकिस बैठि बेचत सुमन-हार, देह-दुति देखि दीह दामिनि जला करें ; मदन - उमंग नव - जोवन तरंग उठे, वसन सुरंग श्रंग भूषन सजा करें । 'दत्त' कि कहें भ्रेम पालत प्रवीनन सों, बोलत श्रमोल बैन बीन-सी बजा करें ; गाजब गुजारती बजार में नचाय नैन, मंजुल मजेल भरी मालिन मजा करें ।"'२६४॥

यहाँ मालिन मे अनुराग सूचन होता है, अतः अधम पात्रनिष्ठ रित होने से रसामास है।

## <sup>-</sup>त्रनुभय-निष्ठ रति-शृङ्गार-रसाभास ।

''गात पै पातन के कपरा गर गुंजन की दुलरी मन मोहै; लाल कनेर के काननि फूल सदा बन को बसिबो चित टोहै। श्राजु श्रचानक हो बन में जनराज कुमार चरावतु गो है; देखि पुलि'द-वध् बस-काम सखान सों पूछत ही यह को है।"? २६४ यहाँ श्रीनन्दनन्दन को देखकर पुलिन्द-रमिणयों के रित (प्रेम) उत्पन्न होने मे अनुभय-निष्ठ रित है, क्योंकि श्रीकृष्ण की उनमें रित नहीं है । अतः रसाभास है ।

निरिन्द्रियों में रित के श्रारोप में शृङ्गार-रसाभास।

देखी जातो सिंतल-कृश हो एक वेगी-स्वरूप,
जो वृत्तो के गिर दल पके हो रही पांह रूप।
तेरे को है उचित, उसका मेटना 'काश्य, क्योंकि—
ऐसे तेरा प्रकट करती मित्र! सौभाग्य जोकि॥२६६॥
यहाँ नदी में विप्रत्नम्म-शृङ्गार का आरोप किया जाने से रसामास है।

पशु-पिच्चों में रित के ब्रारोप में शृङ्गार-रसाभास ।

"सब राति वियोग के जोग जगे न वियोग-सराप सराहत हैं;

पुनि मात सँयोग भए पे नए तऊ प्रेम उछाह उछावत है।

चकवाह रहे चकई चकवा सु छकै चिक भे चिक चाहत है;

बिछरे न मरे इहि लाज मनो सु खरे खरे नेह निवाहत है।"२६७

यहाँ चकवा-चकवी पित्त्वों में विप्रलम्भ शृङ्कार का आरोप है। रौद्र रसाभास ।

"पहले वचन देकर समय पर पालते है जो नहीं, वे हैं प्रतिज्ञा-घातकारी निन्दनीय सभी कहीं। मैं जानता जो पायडवों पर प्रीति ऐसी आपकी, आती नहीं तो यह कभी बेला विकट संताप की॥"२६८॥

यहाँ महाभारत युद्ध में द्रोगाचार्य को कहे हुए दुर्योधन के इन वाक्यों में पूज्य व्यक्ति गुरु पर क्रोध की व्यञ्जना में रौद्र रस का ख्रामास है।

#### बीभत्स रसाभास।

"दुबरो कानों हीन स्रवन बिन पूज़ नवाएँ। बूढ़ो बिकल सरीर लार मुख ते टपकाएँ। मरत सीस तें राधि रुधिर कृमि डारत डोलत। सुधा छीन श्रांत दीन गरे घट-कंठ कलोलत। यह दसा स्वान पाईं तक कुवियन सँग उरमत गिरत। देखो श्रनीत या मदन की स्रतकन हूँ मारत फिरत।"२६६॥

यहाँ कुत्ते के इतने बीमत्स विशेषणो द्वारा जुगुप्सा की पुष्टि की गई है। कुत्ते की यह घृणित अवस्था स्वामाविक है, इनके द्वारा जुगुप्सा की पुष्टि नहीं हो सकती है, इसलिये यहाँ बीमत्स रस का आमास-मात्र है, यदि ऐसा वर्णन मनुष्य-विषयक किया जाता तो बीमत्स रस हो सकता था।

#### अद्भुत रसाभास।

श्रति श्रचरजमय जलिध पुनि तिहिँ बढि सुनि किय पान ; तासों बढि लघु घट-अनम का जना अचरज मान १।२७०॥

महामहिम अगस्त्य मुनि द्वारा समुद्र-पान का यह वर्णन है। प्रथम तो समुद्र ही सारे अग्रश्चयों का खजाना है। फिर ऐसे समुद्र का एक जुल्लू में पी जाना और भी आर्ज्य है। इससे भी बढ़कर आर्ज्य तो यह है कि जिन अगस्त्यजी ने इसे पिया, उनका जन्म एक छोटे-से घड़े से है। यहाँ तक क्रमशः आर्ज्य की पृष्टि होती रहती है, किन्तु चौथे पाद में अर्थान्तरन्यास-अलङ्कार द्वारा यह कहने से कि 'इस जगत् के आर्ज्य का क्या प्रमाण है' उपयुक्त सारा आर्ज्य छिप गया है। अतः चौथे पाद का वर्णन अनौचित्य होने से केवल रसामास ही रह गया है।

#### भावाभास

भाव का जब अनौचित्य रूप से वर्णन होता है, या

## जो भाव रसाभास का अङ्ग हो जाता है, उसे भावा-भास कहते हैं।

व्यभिचारी भाव जब तक किसी रस के पोषक रहते हैं, तब तक वे व्यभिचारी भाव हैं, जब वे प्रधानता से प्रतीत होते हुए भाव-अवस्था को प्राप्त होकॅर दूसरे किसी रसामास के अब हो जाते हैं, तब वे भावाभास कहे जाते हैं।

> "नृत्यत कैसे हरव ये लै गति परम विचित्र ; कैसे कदत मृदंग तें महा मधुर धुनि मित्र।"२७१॥

यहाँ मृदंग की ध्वनि के विषय में चिन्ता करना अनुचित है, अतः चिन्ता व्यभिचारी भाव का आभास मात्र है अतः भावाभास है। विस्मृति-पथ में विषय सब रह्यों न शास्त्र-विवेक। केवल वह सुगलोचिनी टरत न हिथ छिन एक ॥२७२॥

किसी अन्य नायिका का स्मरण करते हुए किसी प्रवासी पुरुष की यह उक्ति है। सक्-चन्दनादि आनन्द-दायक विषयों में विराग, परिश्रम से पढ़े हुए शास्त्रों में कृतष्नता, आर उस नायिका का स्मरण कदापि दूर न होना, ये 'स्मृति' सञ्चारी माव की पुष्टि करते हैं। अतः स्मृति-माव प्रधान है, और वह स्मृति-माव यहाँ अन्य नायिका-निष्ठ होने से शृङ्गार स्सामास का अङ्ग हो गया है, अतः मावामास है।

## भाव-शान्ति

जब एक भाव की व्यंजना हो रही हो, उसी समय किसी दूसरे विरुद्ध भाव की व्यञ्जना हो जाने पर पहले भाव की समाप्ति में जो चमत्कार होता है, उसे भाव-शान्ति कहते हैं। कंज-मुखी ! कहु क्यों अनखी ? पग तेरे परों कर कीप निवारनं ;
 मानिनि पतो न मान कवाँ तें गद्यों अब जेती अहो ! बिन कारन ।
 यों सनभावन की सुनि बात सकी न कछू मुख सों ख उचारन ;
 मीखित से तिरखे इग-कोरन जोरन सों श्रुँसुवा लगी ढारन ॥२७३॥

यहाँ मानवती नायिका के अग्रेंस् गिरने से ईर्ध्या-माव की शान्ति है।
लची किया यदिष एक कुरङ्ग को था,
प्रेमानुरक्ग हरिखी-निकटस्थ वो था।
श्राकृष्ट भी शर, किया न प्रहार जो कि—
कामी कृपाद नृप देख दशा उन्हों की ।२७४॥

यह महाराज दशरथ के शिकार का वर्णन है। मृग को क्य करने के लिए बागा के सन्धान करने में जो उत्साह-भाव है, उसकी स्मृति-भाव से शान्ति है—मृग को कामासक देखकर अपनी कामासक दशा का स्मरगा हो आने में स्मृति-भाव की व्यक्तना है।

"अतीव उत्करिटत ग्वाल बाल हो,
सवेग आते रथ के समीप थे।
परनतु होते अति ही मलीन थे,
न देखते थे जब वे मुकुंद को।"२७४॥
उद्धवजी के बज मे आने के समय ग्वालबालो की श्रीक्रष्ण के

<sup>3</sup> महाराज दशस्य ने एक सृग को लच्य (निशाना) बनाकर, उस पर बाग्र सन्धान कर लिया था, पर उसे हरिग्री के पास प्रेमानुरहरू देखकर उस पर बाग्र नहीं छोड़ा, क्योंकि वह स्वयं विलासी थे, श्रतएव उनकी तादश दशा देखकर अपनी तादश अवस्था का उन्हें स्मरग्र हो श्राने से उस पर दया श्रा गई थी।

दर्शनों के लिये अभिलाषा में जो हर्ष-भाव है उसकी, रथ में श्रीकृष्ण को न देखकर, विषाद-भाव से शान्ति है।

"वह चौहटे की चपरेट में आज भलो भइ आय दुहू चिरगे; किव 'बेनी' दूहूँन के लालचो लोचन छोर सँकोचन सों भिरगे। समुहाने हिए भर भेटिबे को सु चवाइन की चरचा चिरगे; फिरगे कर से कर हैरत ही करते मनु मानिक से गिरगे।"२७६ यहाँ भी हर्ष-भाव की विषाद-भाव से शान्ति है।

कहीं-कहीं एक से अधिक भावों की भी भाव-शान्ति होती है। जैसे—
"बहु राम लिख्नमन देखि मरकट भालु मन अति अपहरे।
जनु चित्र-लिखित समेत लिख्नमन जहाँ सो तहाँ चित्रविहाँ खरे;
निज सेन चिक्रत बिलोकि हाँसि सर-चाप सिज कोसल धनी;
माया हरी हरि निसिष महाँ हरवी सकल मरकट अनी।"२७७॥
यहाँ मय, जबता, विसमय आदि भावों की उत्साह-भाव से शान्ति है।

अन्यत्र पाद गमनाथै उठा रही सो— वो देख रूप शिव का पुलकाङ्गिनी हो ; मार्गावरुद्ध गिरि से सरिता-गती ज्यो , यों पार्वती चल सकी, न सकीं खड़ी हो ै।२७≈॥

९ झहाचारी का कपट-वेष धारण करके आए हुए श्रीमहादेव, ' पार्वतीजी की प्रेम-परीचा लेने के लिये, अपनी निन्दा के वाक्य कहते हुए न स्केशब, अधिक सहन न करके पार्वतीजी ने वहाँ से उठकर जाने के लिये बड़े श्रावेग से एक चरण उठाकर आगे रक्खा ही था कि इतने में उस कपट-वेष को दूर करके शक्कर ने अपना असली रूप प्रकट कर दिया। उस रूप को देखकर पार्वतीजी न तो आगे

यह पार्वतीजी की प्रेम-परीचा करने के लिये छल-वेष में गए हुए श्रीशङ्कर द्वारा उस कपट-वेष के दूर कर देने पर श्रीगिरिजा की तात्का-लिक ग्रवस्था का वर्णन है। यहाँ त्र्रावेग सञ्चारी भाव की हर्ष-भाव से ग्रीर हर्ष-भाव की जड़ता से शान्ति है।

### भावोदय

जहाँ किसी भाव की शान्ति के अनन्तर किसी कारण से दूसरे भाव का उदय हो, और उसी में चमत्कार हो, वहाँ 'भावोदय' होता है।

मैं हो हठी तुम हो कपटी श्रस की उछ्टी बितयाँ जब प्यारी; पाँच परे की न मान कियो श्रपमान निरास भए गिरिधारी। रूसि चले पिय कों लिखकै छुतियाँ धिर हाथ उसास निकारी; त्यो श्रमुवान भरी श्रस्तियों न की दीठ प्रिया सिखयान पै डारी ॥२७३

यहाँ नायक के लौट जाने पर कलहान्तरिता नायिका में 'विषाद सञ्चारी भाव' का उदय है, ऋोर उसी में चमत्कार है। 'भाव-शान्ति' में दूसरे भाव का उदय होता है, ऋोर भावोदय में पहले भाव की शान्ति। ऋतएव भाव-शान्ति ऋौर भावोदय में कोई विशेष भेद नहीं है। किन्तु रसगङ्गाधरकार का मत है कि दोनों को समान मानने में चमत्कार नहीं रहेगा, इसीलिये पृथक-पृथक दो भेद माने गए है। एक मत यह भी

को जाने के जिये दूसरा चरण उठा सकीं, श्रीर न पीछे ही हट सकीं। उनकी दशा ऐसी हो गईं, जैसे मार्ग में पर्वत के श्रा जाने से नदी का प्रवाह न तो श्रागे ही जा सकता है, श्रीर न वेग के कारण पीछे ही हट सकता है।

है कि जहाँ पहले भाव की शान्ति में अधिक चमत्कार होता है वहाँ भाव-शान्ति और जहाँ पिछले भाव के उदय में अधिक चमत्कार होता है वहाँ भावोदय समभना चाहिए।

### भाव-सन्धि

जब समान चमत्काखाले दो भावों की उपस्थिति एक ही साथ हो, वहाँ भाव-सन्धि होती है।

मुख घूँघट को पट है न तऊ जुग नैनन को तरसाय रही;
श्रति दुर्लभ जानत हों मिलिबो मन कों जु तऊ लखचाय रही।
मद्-जोबन सौं मतवारी भई तन की छृवि कों दरसाय रही;
हैंसि हेरत मे मुख फेरत मे हिथ कों हुत्तसाय जराय रही।२८०
यहाँ हर्ष श्रोर विषाद मावों की सन्धि है।
'प्रमुहिं चितह पुनि चितह महि राजत लोचन लोल खेतत मनसिज-मीन युग जनु विधुमंडल डोल।"२८१
यहाँ श्रोरसिक्य श्रोर बीडा मावों की सन्धि है।

4'देख्यो चहै पिय को मुख पै श्राँखियाँ न करै जिय की श्रभिलाषी चाहित 'संभु' कहै मन मे बितयाँ मुख मे पुनि जाति न भाषी। भेटिबे कों फरकें भुज पै निहँ जीभ ते जाइ नही निहँ भाखी; काम सँकोच दुहूँन बहू बिल श्राज दुराज-प्रजा किर राखी।"?=> यहाँ भी श्रौत्सुक्य श्रौर बीडा की सन्धि है।

## भाव-शवलता एक के पीछे दूसरा और दूसरे के पीछे तीसरा, इस

## प्रकार बहुत-से भावों का एक ही स्थान पर सम्मेलन होने. को भाव-शवलता कहते हैं।

या विधि की विपरीत कथा हा ! विदेह-सुता कित है श्ररु मैं कित ; ता मृगनैनी बिना बन मे श्रव होइ मो प्रान श्रधारहु को इत । मोहि कहेंगे कहा सब लोग १ रु कैसे लखोंगो उन्हें समुहै चित ; राज रसातल जाहु श्रवै है धरातल जीवन हू में कहा हित । रू स्

यह जानकीजी के वियोग मे श्रीरघुनाथजी की कातरोिक है। यहाँ 'विधि की विपरीत कथा' मे 'श्रास्या' है। 'हाय विदेह-सुता कित' में 'विषाद' है। 'ता मृगनैनी' में 'स्मृति' है। 'मेरा प्राण-श्राधार कौन होगा' ? यह वितर्क है। 'लोग मुक्ते क्या कहेंगे' यह 'शङ्का' है। 'मैं उन लोगों के सम्मुख कैसे देखूँगा' यह 'ब्रीडा' है। श्रीर 'राज रसातल जाहु' इत्यादि मे निवेंद है। इन बहुत-से भावो की प्रतीित होने से यहाँ 'भाव-शवलता' है।

एक मत यह है कि तिल-तन्दुलन्याय से पृथक-पृथक् भावों का एकत्र हो जाना ही भाव-शवलता है। दूसरा मत यह है कि यदि ऐसा माना जायगा तो इस लक्ष्ण की 'माव-सिन्ध' मे श्रितिव्याप्ति हो जायगी। श्रियांत् भाव-शवलता श्रीर भाव-सिन्ध मे कुछ भेद न रहेगा। श्रितः एक भाव के उपमर्दन (निवृत्त) होने के पीछे दूसरे भाव का उदय होकर उपमर्दित माव का ( जो निवृत्त हो गया है ) फिर न होना शवलता है। तीसरा मत यह है कि युद्ध मे जिस प्रकार कोई योद्धा गिरता हुश्रा श्रीर कोई गिराता हुश्रा दीख पबता है, उसी प्रकार कोई भाव उपमर्दित श्रीर

<sup>?</sup> चावल श्रीर तिलों के मिल जाने पर भी प्रथक्-पृथक् दिखाई देते रहना तिल-तन्दुल-स्याय है।

कोई उपमर्दन करता हुन्ना माना जाना चाहिए न्नौर ऐसा करने में तिल-तन्दुल-न्याय के त्रनुसार 'भाव-सन्धि' मे न्नतिन्याप्ति भी नहीं होती है ।

'भाव-शान्ति' श्रादि चार श्रवस्थाश्रो की मॉित 'माव-स्थिति' मी एक श्रवस्था है। किन्तु भाव-शान्ति श्रादि चारो श्रवस्थाश्रों के सिवा भाव का होना ही भाव-स्थिति है, श्रतएव व्यक्षित, सञ्चारी श्रोर श्रपुष्ट रित श्रादि के उदाहरण जो पहले दिखाए गए हैं, वे भाव-स्थिति के ही उदाहरण हैं।

### ---

# चतुर्थ स्तवक का चतुर्थ पुष्प

### संलद्य-क्रम-व्यंग्य-ध्वनि

जिस ध्विन में वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ का पौर्वापर्य-क्रम संलच्य होता है, अर्थात् भन्ने प्रकार से प्रतीत होता है उसे संलच्य-क्रम-व्यंग्य-ध्विन कहते हैं।

जहाँ वाच्यार्थ का बोध हो जाने पर व्यंग्यार्थ प्रतीत होता है वहाँ यह ध्विन होती है। जैसे घडावल के बजने पर पहले ज़ोर का टङ्कार होता है तदनन्तर अनुरणन अर्थात् मङ्कार होती है, उसी प्रकार टङ्कार के समान वाच्यार्थ का बोध होने पर मङ्कार की भाति इस ध्विन में व्यंग्य अर्थ की ध्विन निकलती है। जैसे टङ्कार की अपेत्ता मङ्कार मधुर होता है, उसी प्रकार वाच्यार्थ की अपेत्ता व्यंग्यार्थ मधुर होता है और जैसे-टङ्कार का मङ्कार के साथ पार्वापर्य कम स्पष्ट जाना जाता है, उसी प्रकार वाच्यार्थ के अनन्तर प्रतीत होनेवाले व्यंग्यार्थ का पार्वापर्यक्रम इस ध्विन

में स्पष्ट प्रतीत होता है। इस ध्वनि मे रस, माव ब्रादि की तरह वाच्यार्थ ब्रार व्यंग्यार्थ का क्रम ब्रसंलच्य नहीं रहता है।

श्रसंलच्य-क्रम व्यय्य-ध्विन में जहाँ विभावादिकों से व्यक्त होनेवाले -स्थायी भावो के उद्रेकातिशय से श्रास्वाद उत्पन्न होता है, वहाँ 'रस-ध्विन' होती है। जहाँ श्रपने श्रमुभावो से व्यक्त होनेवाले व्यभिचारी श्रादि के उद्रेक से श्रास्वाद उत्पन्न होता है, वहाँ 'भाव-ध्विन' होती है। श्रीर संलच्य क्रम-व्यंग्य-ध्विन में, व्यग्यीभूत व्यभिचारियो की श्रपेचा न करके केवल विभाव-श्रमुभावों के उद्रेक से श्रास्वाद उत्पन्न होता है, श्रर्थात् रस, भाव श्रादि के बिना वस्तु या श्रलङ्कार की ध्विन होती है।

सलच्य-क्रम-व्यय्य कहीं शब्द-शिक्त द्वारा, कहीं अर्थ-शिक्त द्वारा त्रीर कहीं शब्द-अर्थ उमय शिक्त द्वारा प्रतीत होता है। अतः इस ध्विन के तीन मेद हैं—(१) शब्द-शिक्त उद्भव अनुरण्न-व्यिन, (२) अर्थ-शिक्त-उद्भव अनुरण्न-ध्विन, और (३) शब्दार्थ-उभय-शिक्त-उद्भव अनुरण्न-ध्विन।

## (१) शब्द-शक्ति-उद्भव अनुरगान-ध्वनि

जिस शब्द का प्रयोग किया जाय, उसी शब्द से, न कि उसके पर्याय-नाचक शब्द से, जहाँ व्यंग्यार्थ प्रतीत होता है, वहाँ शब्द-शक्ति-उद्भव-ध्वनि होती है।

यह दो प्रकार को होती है—(१) वस्तु-ध्विन ग्रीर (२) ग्रलङ्कार-ध्विन । वस्तु उस ग्रर्थ को कहते हैं जिसमें कोई ग्रलङ्कार नहीं .होता है ।

<sup>9</sup> यहाँ 'श्रादि' पर से श्रपुष्ट 'रित' श्रादि नतो स्थायी साव भी समसना चाहिए।

श्रातः नहीं ऐसा व्यंग्यार्थ हो निसमे कोई श्रंलङ्कार न हो, वहीं वस्तु-ध्विन कही नाती है। नहीं ऐसा व्यंग्यार्थ हो निसमें कोई श्रलङ्कार हो, वहीं श्रलङ्कार-ध्विन कही नाती है।

### अलङ्कार और अलङ्कार्य।

श्रानहराय हो, कि श्रानहार श्रीर श्रानहार्य दो पदार्थ हैं। श्रानहार उसे कहते हैं जो दूसरे को शोभायमान करता है; जैसे, हार, कुएडल, श्रादि शरीर को शोभित करते हैं। श्रानहार्य उसे कहते हैं जो दूसरे से शोभित होता है; जैसे, मनुष्य का शरीर श्रानहार्य उसे कहते हैं जो दूसरे से शोभित होता है; जैसे, मनुष्य का शरीर श्रानहार्य से शोभित होता है। इसी प्रकार जब उपमा श्रादि श्रानहार शब्दार्थ (वाच्यार्थ या व्यंग्यार्थ) को शोभित करते हैं तव उन्हें श्रानहार कहते हैं। जब वे स्वयं व्यंग्यार्थ मे प्रधानता से प्रतीत होते हैं तव श्रानहार हो जाते हैं। श्रातः उन्हें श्रानहार व्यनिं कहते हैं।

यहाँ यह प्रश्न होना स्वामाविक है कि जो अलङ्कार्य (व्यंग्यार्थ ) है, वह अलङ्कार (वान्यार्थ ) किस प्रकार कहा जा सकता है ? अर्थात् अलङ्कार-ध्विन में जो उपमा आदि अलङ्कार ध्विनत होते हैं उनको यदि प्रधान माना जायगा तो उनमें अलङ्कारता कहाँ रह सकेगी। दूसरे को शोभायमान करना जो अलङ्कार का धर्म है वह उनमें नहीं रहेगा, क्योंकि दूसरे को शोभित करनेवाला तो अप्रधान होता है। यदि उनको (ध्विनत होनेवाले उपमा आदि अलङ्कारों को ) अप्रधान माना जायगा तो उनमें ध्विनत नहीं रह सकेगा, क्योंकि जो ध्विन (व्यंग्यार्थ) है वह तो प्रधान अर्थ ही होता है। निष्कर्ष यह है कि एक ही पदार्थ को अलङ्कार और अलङ्कार्य (ध्विन) अर्थात् अप्रधान और प्रधान किस प्रकार कहा जो सकता है ?

इसका समाधान ब्राह्मण्-त्त्पणकं-न्याय द्वारा हो जाता है। -शब्द-शक्ति-उद्भव वस्तु-ध्वनि ।

> पत्थर-थल<sup>२</sup> हैं पथिक ! इत सत्थर<sup>3</sup> कहुँ न लखायँ । उठे पयोधर देखि जो रह्यो चहतु रहि जायँ ।२८४॥

यह पियक के प्रति स्वयं दूतिका नायिका की उक्ति है। यहाँ पहले तो यह वाच्यार्थ बोध होता है कि 'यहाँ बिछीने त्रादि नहीं हैं, पहाडी' गाँव है। यदि उठे हुए पयोधरों को—बदलो को—देखकर रात्रि के समय, मार्ग में वर्षा की पीडा समभकर, रहने की इच्छा हो तो यहाँ रुक्त जाइए'। इस वाच्यार्थ का बोध हो जाने पर 'सत्थर' श्रौर 'पयोधर'-शब्दों की शिक्ति से यह व्यंग्यार्थ प्रतीत होता है कि 'परस्त्री-गमन का निषेध करनेवाले शास्त्रों को यहाँ कोई नहीं पूछता है। यदि मेरे उठे हुए (उन्नत) पयोधरों को (स्तनों को) देखकर इच्छा होती है तो रुक्त जाइए'। यहाँ यदि 'सत्थर' श्रौर 'पयोधर'-शब्दों के स्थान पर इनके

३ जैसे कोई न्यिक्त पहले ब्राह्मण और फिर चपण्क (बौद्ध संन्यासी) हो गया, उस अवस्था मे उसमें ब्राह्मण्य न रहने पर भी— शिखा-सूत्र का अभाव रहने पर भी—उसे ब्राह्मण्-चपण्क कहते हैं। इसी का नाम ब्राह्मण्-चपण्कन्याय है। इसी प्रकार अलङ्कारों के अलङ्कार्य अवस्था को प्राप्त हो जाने पर उनमे यद्यपि वस्तुत: अल् इसता (अप्रधानता) नहीं रहती है, तथापि इनको अलङ्कार-ध्वनिः इसलिये कहा जाता है कि उनकी पहले अलङ्कार संज्ञा थी।

२ पत्थर फैला हुआ स्थल अर्थात् पहाड़ी ग्राम ।

३ यह शब्द प्राकृत भाषा का है। इसके अर्थ शास्त्र और विस्तरः (बिक्रीने) दोनो हैं।

पर्यायवाची शब्द बदल दिए जायेंगे तो उपर्श्वेक व्यंग्य प्रतीत नहीं हो सकेगा । शब्द के आश्रय से ही यहाँ व्यंग्य है, अतएव यह शब्द-शिकि- उद्भव ध्विन है।

यह वस्तु-ध्वित इसिलये हैं कि इस व्यंग्यार्थ में कोई श्रलङ्कार प्रतीत नहीं होता है। श्रनुरखन-ध्वित इसिलये हैं कि यहाँ वाच्यार्थ का बोध होने के बाद व्यंग्यार्थ की क्रमशः ध्वित निकलती है। शब्द-शक्ति-उद्भव श्रलङ्कार-ध्वित।

> उपादान-संभार े बिनु जगत-चित्र बिन भीत<sup>2</sup>; कलाकार हर<sup>3</sup> ने रच्यो वंदों उन्हें विनीत ।२८४॥

यहाँ भगवान् शङ्कर का चित्र-कला-सम्बन्धी लोकोत्तर उत्कर्ष व्यंग्य द्वारा प्रतीत होता है। प्रवीण चित्रकार रङ्ग ऋौर लेखिनी (बुस्स) स्त्रादि सामग्रियों से ऋौर दीवार ऋादि किसी प्रकार के ऋाधार पर ही चित्र वना सकता है, पर भगवान् शङ्कर ने विना ही किसी सामग्री ऋौर ऋाधार के—सूत्य स्थान पर—जगत् का विचित्र चित्र वनाया है। इस प्रकार साधारण चित्रकार से श्रीशङ्कर का ऋाधिक्य स्चित होता है। ऋतः 'व्यतिरेक' ऋलङ्कार की घ्विन है। यदि 'चित्र' ऋौर 'कला'-शब्द वदल दिए जाय तो यह व्यंग्यार्थ प्रतीत नहीं हो सकता, इसलिये शब्द-शिक्त-उद्भव ऋलङ्कार-ध्वनि है।

मेघकाल करवाल की जल-धारान प्रपातु ; श्ररिन प्रतापानल बढ्यो देव ! तुम्हीं बिनसातु ॥२८६॥

१ रचना करने को सारी सामग्रियों के अभाव में।

२ दीवार ।

३ प्रशंसनीय चन्द्रमा की कला धारण करनेवाले श्रथवा चित्रकला में अवीग श्रीशिव।

यह राजा के प्रति किन की उक्ति है—हि राजन्! मेघ-जैसी करवाल. (तलवार) की जलधारा से, अर्थात् कान्ति-युक्त तलवार की धार से, शत्रुओं के प्रताप-रूपी बढ़ी हुई अग्नि को दुम्हीं विनाश करते हो'। इस मुख्य अर्थ को बोध कराके अभिधा-शिक्त कि जाती है, तदनन्तर व्यंग्य से इन्द्र का अर्थ प्रतीत होता है। अर्थात् हि देव! आप कालकर (काली कान्तिवाले) बाल (नवीन) मेघो की जल-धाराओं के प्रपात से (डालने से) जल के शत्रु-तेज आदि का ताप विनाश करते हो'। वाच्यार्थ प्राकरिएक राजा है और व्यंग्यार्थ है अप्राकरिएक इन्द्र। राजा को इन्द्र की उपमा व्यंग्यार्थ से प्रतीत होती है, अतएव उपमा-अलङ्कार की ध्वनि है।

जहाँ शब्द-उद्भव-शिक्त द्वारा व्यंग्य से अलङ्कार ध्वनित होता है, अर्थात् वाच्यार्थ वस्तु-रूप और व्यग्यार्थ अलङ्कार-रूप होता है, वहीं शब्द-शिक्त-उद्भव अलङ्कार-ध्विन होती है। जहाँ शब्द-शिक्त द्वारा एक से अधिक अर्थ व्यंग्यार्थ रूप न होकर वाच्यार्थ होते हैं, वहाँ ध्विन नहीं, किन्तु श्लेषालङ्कार होता है। जैसे—

है प्तना-मारण में सुद्ज,

जधन्य काकोटर था विपत्त ।

की किन्तु रहा उसकी दयालु,

शरण्य ऐसे प्रभु है कुपालु ॥२८७॥

यहाँ शब्द-शिक्त द्वारा एक साथ ही श्रीरामचन्द्र श्रीर श्रीकृष्णचन्द्र दोनो का वर्णन है। दोनो श्रर्थ वाच्यार्थ हैं श्रीर न इनमें उपमेय श्रीर उपमान-माव ही व्यंग्य है, श्रतः उपमालक्कार की ध्वनि नहीं है, केवल शब्द-श्लेष श्रलक्कार-मात्र है।

१ श्लेष त्राजङ्कार का विस्तृत विवेचन इस प्रन्थ के द्वितीय भाग में किया गया है।

## (२) अर्थ-शिक-उद्भव अनुरगान-ध्वनि

## जहाँ शब्द-परिवर्तन होने पर भी व्यंग्यार्थ की प्रतीति। होती रहे, वहाँ अर्थ-शक्ति-उद्भव ध्वनि होती है।

शब्द-शिक्त-उद्भवद ध्विन में शब्द-परिवर्तन करने पर व्यंग्यार्थ सूचित नहीं होता, विन्तु इस (अर्थ-शिक्त-उद्भव ध्विन) मे शब्द-परिवर्तन करने पर भी व्यंग्यार्थ सूचित होता है। अतः यह शब्द पर निर्भर न होने के कारण अर्थ-शिक्त-उद्भव ध्विन है। व्यञ्जक अर्थ (जिससे व्यंग्यार्थ सूचित होता है) तीन प्रकार का होता है—(१) 'स्वतः सम्भवी', (२) 'कवि-प्रौ ढोक्ति-मात्र सिद्ध' और (३) 'कवि-निवद्ध-पात्र की प्रौढोक्ति-मात्र सिद्ध'।

इन तीनो भेदो मे कहीं तो वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ दोनो ही वस्तु-रूप या श्रलङ्कार-रूप होते हैं, और कहीं दोनो मे (वाच्यार्थ और व्यंग्यार्थ मे ) एक वस्तु-रूप और दूसरा श्रलङ्कार-रूप होता है, श्रतएव इन तीनो के चार-चार भेद होते हैं।

### स्वतः सभ्भवी

जो 'श्रर्थ' ( वर्णन ) किंव की कल्पना-मात्र ही न हो, किन्तु सम्भवः भी हो, श्रर्थात् लोक-व्यवहार मे श्रसम्भव प्रतीत न हो, वह स्वतः सम्भवीः है। इसके निम्नलिखित चार मेद् हैं—

- (क) स्वतः सम्भवी वस्तु से वस्तु-व्यंग्य, ऋर्यात् वाच्यार्थं भी वस्तु-रूप और व्यंग्वार्थं भी वस्तु-रूप।
- ( ख ) स्वतः सम्मवी वस्तु से ऋलङ्कार-व्यंग्य, ऋर्यात् वाच्यार्थः वस्तु-रूप और व्यंग्यार्थं ऋलङ्कार-रूप।

- (ग) स्वतः सम्मनी श्रलङ्कार से वस्तु-व्यंग्य, श्रर्थात् वाच्यार्थ श्रलङ्कार-रूप श्रीर व्यंग्यार्थ वस्तु-रूप ।
- ( घ ) स्वतः सम्भवी त्रलङ्कार से त्रलङ्कार-व्यंग्य, त्र्रार्थीत् वान्यार्थ भी त्रलङ्कार त्र्रोर व्यग्यार्थ भी त्रलङ्कार।

## (क) स्वतः सम्भवी वस्तु से वस्तु व्यंग्य।

सर सम्मुख धावहिँ फिरहिँ, फिर ब्रावहिँ फिर जाहिँ, मधुप-पुंज ब्रति मधुर ये गुंजत ब्रधिक सुहाहिँ।२८८॥

यहाँ मधुर गुक्कित भौंरों का सरोवर के पास बार-बार लौटकर स्नाना, जो वाच्यार्थ है, वह वस्तु-रूप है। इसमें कोई स्नलङ्कार नहीं है। इसके द्वारा यह व्यंग्य प्रतीत होता है कि कमलों का शीघ्र ही विकास होनेवाला है, तथा शरद्-सृतु भी स्ना रही है। स्नौर यह व्यंग्यार्थ भी वस्तु-रूप है—इसमें भी कोई स्नलङ्कार नहीं है। स्नमरों का मधुर गुक्कार जो वाच्यार्थ है, वह स्नौर शरद् का होनेवाला प्रादुर्भाव दोनो ही स्वतः सम्भवी हैं, क्योंकि इन बातों का होना सम्भव है, स्नतः यहाँ स्वतः सम्भवी वस्तु से वस्तु व्यंग्य है।

मृदु पद रख धीरे कपटका भू-स्थली है; सिर पट ढिकिए री! घाम कैसी घनी है। पथि पथिक-वधू यों मैथिली को सिखातीं; दग-सिलाल बहातीं, प्रेम को थीं दिखातीं।२८६॥

श्रीरघुनाथजी के वन-गमन की कथा कहते हुए सुमन्त्र की राजा दशरथ के प्रति जो यह उक्ति है, वह वस्तु-रूप वाच्यार्थ हैं। यहाँ 'जानकीजी' के ऋज्ञो की सुकुमारता, उनका पातित्रत्य और इस दुस्सह ऋवस्था में भी पित का साथ देना, इत्यादि जो माव पिथकाज्जनाओं के इद्दय में उठे हुए प्रतीत होते हैं, वह व्यंग्यार्थ हैं, और वह भी वस्तु-रूप है। ( ख ) स्वतः सम्भवी वस्तु से ऋलङ्कार ठ्यंग्य । रवि अताप हू घटत है दिस्छन दिसि जब जाय ; रघु-प्रताप नहिं सहि सक्यो नृपन तिहीं दिसि मॉय । २१० ॥

यह रधु राजा के दिग्विजय का वर्णन है। 'दिज्ञ्ण दिशा में जाकर (दिज्ञ्णायन होकर) सूर्य का मी प्रताप (ताप) घट जाता है, पर उस दिशा में भी महाराज रघु का प्रताप नहीं घटा—उसके प्रताप को दिज्ञ्ण दिशा में पायड्य देश के राजा नहीं सह सके।' यह स्वतः सम्मवी वस्दु-रूप वाच्यार्थ है—कवि-किल्पत नहीं है। श्रीर इस वाच्यार्थ के द्वारा सूर्य के तेज से रघु के तेज का उत्कर्ष स्चित होता है। इस व्यंग्यार्थ में 'व्यतिरेक' श्रलङ्कार की ध्विन निकलती है। श्रतः वस्तु से श्रलङ्कार-व्यंग्य है।

'गेह तज्यो अरु नेह तज्यो पुनि खेह लगाहकै देह सँवारी; मेव सहे सिर सीत सहे तन धूप-समैं जु पँचागनि जारी। मूख सही रहे रूल तरें यह 'सुंदरहास' सहे दुख भारी; डासनि झुँहिकै कासन ऊपर आसन मार्यो पै आस न मारी।"२६१॥

यहाँ गेह स्त्रादि सब वस्तुस्रों के त्यागने पर भी स्त्राशा का बना रहना कहा गया है। इस वस्तु-रूप वाच्यार्थ द्वारा यह व्यंग्यार्थ स्चित होता है कि 'स्त्राशा के त्यागे विना घर स्त्रादि का त्याग वृथा है'। इस व्यंग्यार्थ में विनोक्ति-स्रलङ्कार की ध्वनि निकलती है।

(ग) स्वतः सम्भवी अलङ्कार से वस्तुव्यंग्य ।

"ऐसे रन रावन बुलाए बीर बान इत,
जानत जे रीति सब सजुग समाज की;
चली चतुरंग चमू चपिर हने निसान,
सेना सराहन जोग राति-चर-राज की।

"तुलसी'विलोकि कपि मालु किलकित्त-लल—
कत्त लिख ज्यों कुँगाल पातरी सुनाज की;

राम-रुख निरक्षि हरस्यो हिय हनूमान, मानो खेलबार खोली सीस-तात बाज की।"२६२॥

रावण की सेना को देखकर श्रीरघुनाथकी ने, युद्ध करने के लिये, हनुमानकी को सङ्केत किया। उस सङ्केत से हनुमानकी को जो हर्ष हुआ, उस हर्ष में शिकारी द्वारा नेत्रों का उक्कन हटाये हुए बाज पद्मी की उत्प्रेद्मा की गई है। इस उत्प्रेद्मा-अलङ्कार से यह वस्तु-रूप व्यंग्यार्थ सूचित होता है कि रावण से युद्ध करने के लिये हनुमानकी की जो चिरकाल से उत्कट उत्करहा थी, वह पूर्ण हो गई।

> जीरन बसन विहाय जिमि पहरत ग्रयर नवीन ; तिमि पावत नव-देह नर तिज जीरन तन-छीन ॥२१३॥

गीताजी मे भगवान् की इस उक्ति में उपमा श्रलद्वार स्वतः सम्भवी वाच्यार्थ है। इसमे वस्तु रूप ध्वनि यह है कि धर्मयुद्ध में मरने पर स्वर्ग में दिव्य देह मिलता है श्रतः भीष्मादिक पूज्य व्यक्तियों को वध करने का शोक करना व्यर्थ है।

(घ) स्त्रतः सम्भवी अलङ्कार से अलङ्कार-ठ्यंग्य ।

रियु-तिय-रद-छ्रद अधर को दुख सब दियो मिटाय; नृप ! तुम रन में कुपित ह्वै अपने अधर चवाय ।२१४॥

कि राजा से कहता है कि 'संग्राम में कुपित होकर ग्रपने ग्रोठो को चवाकर तुमने त्रपने शत्रुग्रो की स्त्रियों के ग्रपरों का दुःख (जो उनके पितयों द्वारा किए गए दन्त-चृतों से होता ) दूर कर दिया'। यह वाच्यार्थ है। इसमें 'श्रपने ग्रपरों को चवाकर दूसरों के ग्रपरों का दुःख दूर करना' यह विरोधामास-ग्रज्जहार है। इस ग्रज्जहार द्वारा 'ग्रपरों का चवाना' ग्रौर 'शत्रुग्रों का मारना' दो किया एक काल में होने में समुच्चय ग्रजहार की ध्विन है।

## कवि-प्रौढ़ोिक-मात्र सिद्ध

जो अर्थ केवल किव की कल्पना मात्र ही हो अर्थात् जिसका होना असम्भव हो उसे किव की प्रौढ़ोिक्त कहते हैं। जैसे काली वस्तु को सफेद करनेवाली चन्द्रमा की चॉदनी केवल किवयों की कल्पना मात्र है। क्योंकि ऐसी चॉदनी देखी नहीं जाती। इस प्रकार के किव-किल्पत वर्णन को किव-प्रौढ़ोिक्त-मात्र सिद्ध कहते हैं। इसके भी निम्न लिखित चार भेद होते हैं—

- (क) कवि-प्रौढोिक्त-सिद्ध वस्तु से वस्तु व्यंग्य।
- ( ख ) कवि-प्रौदोिक्त-सिद्ध वस्तु से त्रलङ्कार व्यंग्य ।
- (ग) कवि-प्रौदोिक्त-सिद्ध श्रलङ्कार से वस्तु व्यंग्य।
- ( घ ) किन-प्रौदोिक्त-सिद्ध श्रलङ्कार से श्रलङ्कार व्यंग्य ।
- (क) कवि-प्रौदोिकि-मात्र सिद्ध वस्तु से वस्तु-रुयंग्य। कुसुम-बान सहकार के मधु केवल न सजातु ; करि सम्मुख तस्नीन के स्मर-कर में पकरातु ।२६४॥

यह वसन्त-वर्णन है। वसन्त को बाग् बनानेवाला, कामदेव को योद्धा, स्त्री-जनों को लस्य, श्रीर श्राम्न को बाग् कहा गया है। काम योद्धा या उसके चलते हुए बाग् नहीं देखे जाते हैं यह केवल कवि की कल्पना-मात्र है। श्रतः यहाँ कवि-प्रौढ़ोक्ति-मात्र सिद्ध वस्तु-रूप वाच्यार्थ है। यहाँ 'यह कामोद्दीपक काल है' यह वस्तु-रूप व्यंग्य है।

(ख) कवि-प्रौढ़ोक्ति-मात्र सिद्ध-वस्तु से त्र्यतङ्कार-ठ्यंग्य निसि ही में सिस करतु है केवल सुवन प्रकास। तेरो जस निसि-दिन करत त्रिसुवन धवल दजास।२१६॥

राजा के यश से त्रिभुवन में प्रकाश होना कवि-कल्पना-मात्र है, स्रतः कवि-प्रौढ़ोिक्त है। 'चन्द्रमा केवल रात्रि में ही प्रकाश करता है, श्रीर तेरा यश दिन-रात', इस वस्तु-रूप वाच्यार्थ से राजा के यश में चन्द्रमा से श्रधिकता व्यंग्य से सुचित होती है, श्रतः व्यतिरेक-श्रलङ्कार की ध्वनि निकलती है।

'हम ख़ूब तरह से जान गए जैसा श्रानँद का कंद किया, नव-रूप सील गुन तेज पुंज तेरे ही तन में बंद किया। तुम्म हुस्त प्रभा की बाकी लै फिर विधि ने यह फाफंद किया; चंपक-दल सोनजुही नरगिश चामीकर चपला मंद किया।"२६७

यहाँ श्रद्धों के रूप-लावएय की रचना करके बची हुई सामग्री से चम्पक-दल श्रादि की रचना के कथन में कवि-प्रौढ़ोिक है। इसमें व्यतिरेक-श्रलङ्कार की व्यञ्जना है, क्योंकि चम्पक श्रादि से श्रद्धों की कान्ति की श्रिधकता स्चित होती है।

(ग) किव-प्रौढ़ोिकि-मात्र सिद्ध त्र्यलङ्कार से वस्तु-ठ्यंग्य। रावन सिर के मुकुट सो तिहिं श्चिन सुवि-तत्व श्राय। मिन-मिस निसिचर-त्विष्ठ के श्रसुवा गिरे दराय॥२६८॥

'श्रीरघुनाथजी के जनम-समय रावण के मुकुट से मिण्यों के गिरने का तो बहाना-मात्र था, वास्तव में राज्ञसों को लच्मी के श्रॉस् पृथ्वी पर गिरे थे'। 'राज्ञ्सों की लच्मी के श्रॉस्' किव-किलात हैं—किव प्रौढ़ोिकि-मात्र है। 'मिण्यों के बहाने से श्रॉस् गिरे' इस कथन में 'श्रपह्न ति'-श्रलङ्कार वाच्यार्थ है। इसमें 'श्रागे को होनेवाला राज्ञ्सों का विनाश'-रूप वस्तु-व्यंग्य है।

(घ) कवि-प्रौढ़ोक्तिमात्र सिद्ध त्र्यलङ्कार से त्र्यलङ्कार व्यंग्य। "कोप के कटाच्छ तें निहारत ही शत्रु-स्रोर;

काम के कटाच्छ बाम तिनकी बितात हैं।

मूर्वी-गांडीव ताकौ सपरस करत श्ररी—

नारिन के कजल को परस मिटात है।

हसत है होठ ग्राप पीर को सहत बीर
सन्नु-वधू होठिन की पीर सो बिलात है।
बान के सँधानत ही श्रर्जुन के सन्नुन की—
स्थियन की चूरिन को चूरन दिखात है।"२११॥

श्रर्जुन के युद्ध के वर्णन में यहाँ किव की प्रौढ़ोिक्त है। 'शत्रुश्रों पर श्रर्जुन के कुपित कटाकों का गिरना' यह कारण श्रोर उन शत्रुश्रों की स्त्रियों के काम-कटाक का अन्त हो जाना' यह कार्य भिन्न-भिन्न स्थान पर होने में श्रसङ्गति-श्रलङ्कार है इस श्रलङ्कार द्वारा 'कार्य कारण का एक साथ होना' यह श्रतिशयोक्ति-श्रलङ्कार की ध्वनि निकलती है।

"नाहिँन ये पावक प्रवत्त लुवै चत्तें चहुँ पास। मानहु विरह-वसंत के ग्रीसम लेत उसास॥"३००॥

यहाँ 'वसन्त के विरह में लूओं के रूप में ग्रीष्म-ऋतु का तस श्वास लेना' इस वाच्यार्थ में सापह्रव उत्प्रेचा अलङ्कार है। इस उत्प्रेचा द्वारा "जब स्वयं ग्रीष्म-ऋतु ही तस श्वास ले रही है, तब जीवधारी मनुष्यादिकों के सन्ताप की बात ही क्या है" यह 'अर्थापत्ति' अलङ्कार व्यंग्यार्थ से ध्वनित होता है।

सुनत बिहारी के ललित दोहन-मोहन-मंत्र; सहर्य हृद्य न सुधि रहत लगत न जंत्र न तंत्र ।३०१॥

विहारी कवि के दोहों को मोहन-मन्त्र कहने मे 'रूपक' श्रलङ्कार वाच्यार्थ है। इसके द्वारा 'श्रन्य मन्त्रों की मोहन-शिक्त पर जंत्र-तंत्रों का प्रभाव हो सकता है, श्रौर इन मोहन-मन्त्रों पर कोई जंत्र-मंत्र नहीं चल सकता' यह उत्कर्ष सूचित होता है। श्रतः 'व्यतिरेक' श्रलङ्कार व्यंग्य है। यह कवि-कल्पित वर्णन है, श्रतः कवि-प्रौढ़ोक्ति-मात्र है।

## कवि-निबद्ध पात्र की प्रौढ़ोिक सिद्ध

जहाँ किव की स्वयं उक्ति न होकर किव द्वारा किन्यत पात्र की अर्थात् नायक-नायिका आदि अन्य व्यक्ति की उक्ति द्वारा लोकातिरिक्त केवल कल्पनात्मक वर्णन होता है, वहाँ किव निबद्ध पात्र की प्रोढ़ोिक्ति मात्र सिद्ध कहा जाता है। 'किवि-प्रौढ़ोिक्त में' किव स्वय वक्ता होता है, और इसमें किव-किल्पत पात्र इन दोनों में केवल यही मेद है। इसके भी निम्न लिखित चार भेद होते हैं—

- (क) कवि-निबद्ध पात्र की प्रौढोिक्त-सिद्ध वस्तु से वस्तु व्यंग्य।
- (ख) कवि निबद्ध पात्र-प्रौदोिक्त-सिद्ध वस्तु से ऋलङ्कार व्यग्य ।
- (ग) कवि-निवद्व पात्र-प्रोदोिक्त ऋलङ्कार से वस्तु व्यंग्य।
- ( ध ) कवि-निवद्व पात्र-प्रौ० ग्रलङ्कार से त्रलङ्कार व्यंग्य।
- ( क ) कवि-निबद्ध पात्र की प्रौढ़ोक्ति-सिद्ध वस्तु से वस्तु व्यंग्य ।

"करी विरह॰ ऐसी तऊ गैल न छाँडत नीच। दीन्हेऊ चसमा चलनि चाहत लखै न मीच।"३०२॥

यहाँ मृत्यु के नेत्र में चश्मे का होना किव-किल्पत वस्तु का है। वक्ता विरह-निवेदना दूती है। अतः किव-निवद्ध पात्र की प्रौढ़ोिक्त है। 'नायिका की अत्यन्त कृशता का स्वित होना' यह वस्तु-व्यंग्य है।

(ख) कवि-निबद्ध-पात्र की प्रौढ़ोक्ति-सिद्ध वस्तु से आलङ्कार-ठ्यंग्य मदन-बान की पंचता कीन्ही हाय अनंत; बिराहिन को अब पंचता दीन्ही आय वसंत।३०३॥

१ विरह ने उसे इतनी दुवली कर दी है कि मृत्यु घरमा लगाकर भी उसे नहीं देख सकती, फिर भी नीच विरह उसका पिंड नहीं झोड़ता।

यहाँ किन-निबद्ध नायिका की उिक्त है—हे सखि, कामदेव के पुष्प वाणों की जो पञ्चता (पाच की संख्या) थी वह वसन्त ऋतु ने अपन्त (अपंख्य) कर दी अर्थात् वाणों की पञ्चता तो छुटा दी आरोर वियोगियों को पञ्चता (मृत्यु) दे दी। यह वस्तु रूप वाच्यार्थ है। इसके द्वारा—वसन्त ने कामदेव के बाणों की पञ्चता लेकर मानो विरही जनो को वह (पञ्चता) दे दी। यह उत्पेक्ता अलङ्कार व्यंग्य से प्रतीत होता है। यहाँ (पञ्चता शब्द) ध्वर्थं के है।

(ग) कवि-निवद्ध-पात्र की प्रौढ़ोक्ति-सिद्ध अलङ्कार से वस्तु-च्यंग्य।

मानिनि ! मालिति-कुसुम पै गूँजत अमर सुहाहिँ ; मानो मदन-प्रयान के सु-समय संख बजाहिँ ।३०४॥

मानिनी के प्रति कवि-निवद्ध सखी की यह प्रौढ़ोिक्त है। भ्रमर के गुञ्जार में कामदेव के शंख की उत्प्रेचा वाच्यार्थ है। इस उत्प्रेचा- अलङ्कार द्वारा "कामोद्दीपक समय आ गया, फिर भी तू मान नहीं छोडती" यह वस्तु-ध्वनि निकलती है।

"मरबे को साहस कियौ बड़ी विरह की पीर-; दौरति है समुहै ससी सरसिज सुरभि-समीर।"३०४॥

यह कवि-निवह दूति की प्रौढ़ोिक है। मरने के लिये चन्द्रमा श्रीर कमलों के सम्मुख दौड़ना इच्छा के विरुद्ध प्रयत्न है। श्रतः विचित्र श्रलङ्कार है। इसमें 'नायिका का श्रत्यन्त विरह-सन्ताप होना' यह वस्तु-ध्वनि है।

(घ) कवि-निवद्ध पात्र की प्रोढ़ोक्ति-सिद्ध त्र्यलङ्कार से अलङ्कार-रुयंग्य ।

हिष तेरो बहु तिय भरथो मिलत न साको टीर; छाँदि सबहि वह कःत नित कुस तन अब कुस और ।३०६॥ यहाँ किव-निवद्ध दूती 'की दिल्ल्ण-नायक के प्रति प्रौढ़ोिक्त है। 'बहुत-सी युवितयों के प्रेम से भरे हुए तुम्हारे हृदय में स्थान न मिलनें के कारण वह बेचारी अब सब काम छोड़ कर प्रतिदिन अपने कृश देह को और भी कृश कर रही है; यह इसिलये कि अत्यन्त जीण होने से सम्भव है हृदय में कुछ स्थान मिल जाय'। यह 'काव्यलिङ्ग अलङ्कार वाच्यार्थ है। इसमे विरह में 'कृश देह होने पर भी तुम्हारे हृदय में स्थान नहीं मिलता' यह 'विशेषोिक्त' अलङ्कार व्यंग्य से प्रतीत होता है।

### -782-

# शब्द श्रीर श्रर्थ उभय शक्ति उद्भव-श्रनुरगान ध्वनि

जहाँ कुछ पदों का परिवर्त्तन न होने पर और कुछ पदों का परिवर्त्तन होने पर भी 'व्यंग्य' सचित हो, वहाँ शब्दार्थ उभय-शक्ति-मृलक अनुरगान 'ध्वनि' होती है।

यह मेद केवल वाक्यगत ही होता है—गदगत नहीं। क्योंकि एक ही पद में दो विरुद्ध धर्म ( अर्थात् शब्द-परिवर्तन सहन करना श्रौर सहन न करना) नहीं रह सकते। इसमें वस्तु के द्वारा श्रब्रह्मार-व्यंग्य होता है, न कि वस्तु-रूप व्यग्य। क्योंकि 'वस्तु' शब्दार्थ-उभय-मूलक नहीं होती, वस्तु के गोपन में—छिपाने मे—केवल शब्द-शिक्त ही समर्थ है, अर्थ-शिक्त नहीं।

सोहत चंद्राभरन जुत मनमथ प्रवत्त बढ़ातु ; तरत तारका कवित यह श्यामा जुवित सुहातु ।३०७॥

इसके दो अर्थ हैं, एक अर्थ यह है--चन्द्रमा निसका आभरण है, जो कामदेव को बढ़ाती है, और तरलं-तारका है, अर्थात् कहीं-कहीं कुछ तारागरणों से युक्त है; ऐसी यह श्यामा (रात्रि) शोमित हो रही है। श्रीर दूसरा अर्थ यह है—जो, चन्द्र अर्थात् कपूर के भूषणों से श्रथवा चन्द्राभरण से (ललाट के भूषण से) युक्त है, कामदेव को बढ़ानेवाली है, श्रौर तरल-तारका है, अर्थात् चञ्चल नेत्रवाली है ( अथवा तारों के समान कान्तिवाले छोटे-छोटे हीरों की लटकन वाला हार धारण किए है ) ऐसी यह श्यामा-कामिनी शोभायमान है ये दोनो वाच्यार्थ हैं और वस्तु-रूप हैं। इनमें स्त्री के समान रात्रि शोभित है, अथवा चॉदनी रात्रि जैसी कामिनी शोभित है, यह उपमा अलङ्कार व्यंग्य से ध्वनित होता है। 'चन्द्र', 'तरल' श्रौर 'श्यामा' शब्दों के स्थान परी इन्हीं अर्थों के वोधक दूसरे शब्द बदल देने पर, दो अर्थ नहीं हो सकते, यह शब्द-शक्ति-भूलकता है, ग्रौर 'ग्रामरख्' तथा 'बढ़ात' शब्दों के स्थान पर इसी ऋर्य वाले दूसरे शब्द बदल देने पर भी दो ऋर्य हो सकते हैं, यह अर्थ-शिक्त-मूलकता है। अतः यहाँ शब्द और अर्थ दोनो ही की शक्ति से व्यंग्यार्थ सूचित होने से यह शब्दार्थ-उभय-शक्ति-मूलक 'ध्वनि' है।

यहाँ तक ध्विन के १८ मेदो का निरूपण किया गया है-

- २ लच्च्या-मूला ऋविविद्धितवाच्य ध्विन के-- १ ऋर्थान्तर संक्रमित वाच्य ध्विन ऋरेर २ ऋत्यन्त तिरस्कृत वाच्य ध्विन ।
- १६ श्रामिषामूला-विवित्तवाच्य ध्विन के-
- श असंतच्यक्रमव्यंग घ्वनि के रस, भाव आदि को एक ही मेद माना जाता है।

१ तरत = चञ्चल, तारका = भ्राँखों के बीच का काला मरहल ।

१५ संलद्यक्रमव्यंग्य ध्वनि के— २ शब्द-शक्तिमूलक (१) वस्तु-च्यंग्य और ग्रालङ्कार-च्यंग्य। १२ ग्रार्थ शक्ति मूलक—

> ४ स्वत सम्मवी ४ कवि-प्रौढ़ोक्ति मात्र सिद्ध ४ कवि-निबद्ध पात्र की प्रौढ़ोक्ति मात्र सिद्ध

१ शब्दार्थ उभय-शक्ति-मूलक

इन १८ मेदो के यथासंभव, ऋर्थात् पृष्ठ १०६ की तालिका के श्रानुसार, पदगत , वाक्यगत , प्रवन्धगत , पदाशगत , वर्णगत , श्रीर

१ सुबन्त और तिङ्गन्त को 'पद्' कहते हैं।

२ पदों के समूह को 'वाक्य' कहते है। श्रतएव पदों के समूहात्मक वाक्य में श्रीर पदों के समास में जो ध्विन होती है वह भी वाक्यगत ध्विन है।

३ महावाक्य को श्रर्थात् श्रनेक वाक्यों के समूह को 'प्रबन्ध' कहते हैं। प्रबन्ध दो प्रकार के होते हैं—ग्रंथ-रूप श्रीर ग्रंथ के श्रवान्तर अकरण-रूप।

४ पद के एक श्रद्ध या श्रंश को 'पदांश' कहते हैं। जैसे धातु, नाम (प्रातिपदिक) तिङ् विभिक्ति, सुप् विभिक्ति, क्ष श्रादि प्रत्यय, सम्बन्ध-वाचक षष्ठी विभिक्ति, लङ् श्रादि लकार, वचन (एक वचन श्रादि), प्रथम, मध्यम श्रीर उत्तम पुरुष, समास पूर्वनिपात विभिक्ति विशेष, 'क' श्रादि तिह्नत, 'प्र' श्रादि उपसर्ग, 'च' श्रादि निपात, सर्वनाम श्रीर समास श्रादि।

र 'क' म्रादि वर्ग ।

रचनागत<sup>9</sup>, ५१ मेद होते हैं। इनमें से कुछ, के उदाहरण इस प्रकार हैं—

। पदगत ध्वनि ।

पद्गत ध्विन में प्रधानता से एक ही पद व्यक्कित होता है, अन्य पद केवल उस पद के उपकारक होते हैं। जैसे नासिका अपदि किसी एक अक्कि में धारण किए गए भूषण से कामिनी के सारे शरीर की शोभा हो जाती है, उसी प्रकार एक पद के व्यंग्यार्थ से कवि कृत सारे पद्य की रचना शोभा को प्राप्त हो जाती है?।

> जाके सुहद जु सुहद हो रिपुहू रिपु ही होइ; जनम सफत तिहिँ पुरुष को जीवित हू जगसोह।३०८॥

यहाँ 'सुहृद्' श्रोर 'रिपु' पद मे श्रर्थान्तरसंक्रमित ध्विन है। दूसरी वार कहे हुए 'सुहृद्'-शब्द के वाच्यार्थ मे 'विश्वास के योग्य' श्रोर 'रिपु' शब्द के वाच्यार्थ में 'परास्त के योग्य' व्यंग्यार्थ स्चित होता है। इस ध्विन की व्यञ्चना मे यहाँ दूसरी बार कहे हुए 'सुहृद' श्रीर 'रिपु' पद ही प्रधान हैं, इसी से यहाँ लच्च्यामूला श्रर्थान्तरसंक्रमित पदगत ध्विन है। पदगत 'श्रस्यन्तितरस्कृतवाच्य' ध्विन का उदाहरण 'लिंग मुख के निःस्वास' (पृष्ठ ११२) मे है।

१ गूँथने का नाम रचना है। इसके बैदर्भी, पाञ्चाली, लाटी श्रीर गौड़ी चार भेद है। बैदर्भी रचना समास-रहित होती है, पाञ्चाली दो-तीन या चार पदों के समासवाली, 'लाटी' पाँच तथा सात पदों के समासवाली होती है, श्रोर गौड़ी में यथाशिक पदों का समास हो सकता है।

२ 'एकावयवसंस्थेन सूपग्रेनेव कामिनी; पदद्योतेन सुकनेध्वैनिना भाति भारती।' —ध्यन्याजीक।

"सखी सिखावत मान-बिधि सैनिन बरजित बाल ; हरुये कहु मो हिय बसत सदा विहारीलाल ॥"३०१॥

यह मान का उपदेश देनेवाली सखी के प्रति नायिका की उक्ति है। 'हि सखि! तू मान करने की बाते बहुत धीरे-धीरे कह, क्योंकि मेरे हृदय में प्राणनाथ रहते हैं, वे कहीं सुन न लें'। यहां 'हरुये कहु' पद प्रधानता से पित में अनुराग सूचन करता है। अतः इस एक पद से सम्भोग-श्रुक्तार ध्वनित होने से पद मे असंलक्ष्यक्रमन्यंग्य-ध्वनि है। इसी प्रकार संलक्ष्यक्रमन्यंग्य-ध्वनि के शब्द-शिक्ति-मूल तथा अर्थ-शिक्त-मूल वस्तु या अलक्कार-ध्वनि के पदगत उदाहरण होते हैं।

### वाक्यगत ध्वनि

'सुवरत फूलन की घरा' ( पृष्ट १११ ) में कई पदों से बने हुए सारे वाक्य में अत्यन्तितिरस्कृतवाच्य-ध्विन है। असंलच्यकमध्यंग्य-ध्विन के उदाहरण रस प्रकरण में प्रायः वाक्यगत ही दिए गए हैं। जैसे संख्या १४१ आदि में वाक्यगत ध्विन का उदाहरण है।

### प्रबन्धगत ध्वनि

यह ध्वनि एक वाक्य या एक पद्य में नहीं होती, किन्तु ग्रन्थ-प्रवन्ध के कई पद्यों में हुन्ना करती है। महामारत के शान्तिपर्व के झापद्धर्म की १५३ वीं ऋध्याय के ग्रन्न-गोमायु-सम्बाद झादि में यह बहुत मिलती है। जैसे—

> गीधस्थार कंकाल जुत है यह घोर मसान ; श्रतिहि भयंकर या समय रहिबो इत श्रज्ञान । श्रानि-मात्र की गति यही प्रिय वा श्रप्रिय होइ ; या जग मे मरिके कवीं जीवित है नहिं कोइ ।३१०॥

सन्ध्या के समय श्मशान में किसी मृतक वालक को उसके वन्धुत्रों द्वारालाया हुन्ना देखकर, गींघ ने चाहा कि 'इस मृतक को छोड़कर ये लोग यदि दिन रहते चले जायें तो मेरा काम वन जायें, श्रौर गीदड़ ने उसे देख कर यह चाहा कि 'यदि कुछ देर ये लोग यहीं रह जॉय तो फिर रात में गींघ तो इसे न ले जा सकेंंगे श्रौर मेरा काम वन जायगां'। इसी प्रसङ्घ में रात्रि में श्रन्धे हो जाने वाले मांस-मज्ज गींघ की मृतक के वान्धवों के प्रति यह उिक है। 'ऐसे मयद्भर श्मशान में इस सन्ध्या-काल में तुम लोगों का यहाँ रहना वडा भयावह है'। यह स्वतः सम्भवी वस्तु रूप वाच्यार्थ है। इसमें 'मृतक को छोड़कर तुम शींघ श्रपने घर लौट जाश्रो' यह वस्तु रूप व्यंग्य है।

श्रथ्यो न रिव कित्यतु श्रजौं विधन रूप यह काल ; रहहु निकट ही जिय परे फिरि कदाचि यह बाल । भई न याकी तरुन वय सुवरन वरन समान ; तजत याहि क्यों मूढ जन ! गीध-वचन तुम मान ।३११॥

उस मृतक के उन्हीं बॉधवों के प्रति यह गीदब की उक्ति हैं। यह भी स्वतःसम्भवी वस्तु रूप वाच्यार्थ है। इसमें मृत वालक को छोड़ कर जाने का निषेध व्यंग्यार्थ है और वह वस्तु-रूप है। इन दोनो उदाहरणों में किसी एक ही पद या वाक्य से उक्त व्यंग्य प्रतीत नहीं हो सकता, किन्तु सारे प्रवन्य के वाक्य-समूह द्वारा ही व्यग्य प्रतीत होता है, श्रतः यहाँ प्रवन्ध-गत सलस्यकमव्यंग्य श्रर्थ-शक्ति-उद्भव ध्वनि है।

महाभारत मे शान्तरस, श्रीरामचरित्र में करुण्रस, 'मालतीमाधव' श्रौर 'रत्नावली' श्रादि नाटको मे शृङ्कार रस की ध्वनि के ग्रन्थ रूप में प्रवन्धगत उदाहरण हैं।

### पदांशगत ध्वनि

रुचि हैं नॉह तोहि प्रहारन में रु बिहार न कोड सुहानतु री; रहे नासिका श्रोर निहारत ही मन एकहि ठौर लगानतु री। गहें मीन रहें यह, भौन सबै यहै स्ते-से तोहि लखानतु री; कहु जोगिन है कि वियोगिनि तू? सजनी! यह क्यों न बतावतु री। ११२

किसी वियोगिनी के प्रति उसकी सखी की यह परिहासोित है। यहाँ श्रिहारन में', 'कोउ', 'ही', 'कहुं', 'सजनी' श्रीर 'कि' ये सब पदाश हैं। 'श्रहारन में' विषय सन्तमी विभक्ति है, इसमें सारे श्राहारों से वैराग्य होना व्यंग्य है। 'योगिनी शरीर-रज्ञार्थ सास्विक श्राहार तो करती है, पर त् तो श्राहार-मात्र से विरक्त है' यह ध्विन है। 'कोउ' विशेषण है। इसमें यह ध्विन है कि 'धार्मिक विषयो से—गङ्गा-स्नानादि से—योगिनी की निवृत्ति नहीं होती, किन्तु तुसे तो भला या बुरा कुछ भी श्रवछा नहीं लगता'। 'निहारत' के श्रागे 'ही' है। 'ही' पदांश से निरन्तर नासाय दृष्टि रखना, व्यंग्य है 'यह' में व्यंग्य यह हैं कि 'तेरा यह प्रत्यन्त विलज्ञ्या मौन है'। 'सजनी' पद से श्रन्तरङ्गता ध्विनत होती है, श्रर्थात् मुससे तेरा प्रेम छिपा नहीं है। 'री कहु' सम्बोधन से उपहास स्वित है। 'कि है ?' से उसकी विरहावस्था स्वित है। यहाँ इन पदाशों का श्रपने-श्रपने विषयो को ध्विनत करना सहदयो को ही श्रनुभवनीय है।

## वर्ण श्रीर रचनागत ध्वनि

इनके उदाहरण छठे स्तवक में ('गुरा'-प्रकरण में ) दिए जायंगे। यहाँ तक ध्वनि के जिन ५१ भेदों का निरूपण किया गया है, वे सब शुद्ध मेद हैं।

## ध्वनियों का संकर और संसृष्टि

एक ध्वनि में दूसरी ध्वनियों के मिश्रण होने की ध्वनि-संकर श्रोर ध्वनि-संसृष्टि कहते हैं। संकर।

### इसके तीन भेद हैं—

- (१) संशयास्पद-संकर—जहाँ एक से अधिक ध्वितयों की प्रतीति होती हो किन्तु यह निश्चय न हो कि उनमें से कौन सी एक दूसरी की साधक है अर्थात् जहाँ यह कौन-सी ध्वित है १ ऐसा सशय होता हो वहाँ संशयास्पद-संकर ध्वित कही जाती है।
- (२) अनुपाह्य-अनुपाहक संकर—जहाँ एक से अधिक ध्वनियाँ हो और उनमें एक ध्वनि दूसरी ध्वनि की पोषक हो—उनका अङ्गाङ्गीमाव हो—वहाँ अनुपाह्य-अनुपाहक संकर-ध्वनि होती है।

जहाँ एक व्यंग्य दूसरे किसी व्यंग्य का अज्ञ होता है वहा वह गुणीभूत व्यंग्य हो जाता है। अतएव यह प्रश्न होता है कि फिर इस अङ्गाङ्गीभाव संकर को व्यनि-मेद के अन्तर्गत क्यों माना जाता है ? इसका उत्तर यह है कि जैसे किसी कामिनी के कएठ में धारण किया हुआ कोई चमकीला आमूषण अपने चमत्कार को स्वतंत्रता से रखता हुआ मी उस कामिनी के कएठ का भी उपकार करता रहता है—शोभा बढ़ाता रहता है—उसी प्रकार जहाँ एक व्यनि स्वतः चमत्कारी रहकर दूसरी व्यनि का भी कुछ उपकार कर देती है, न कि दूसरी व्यनि का सर्वधा अङ्ग ही हो जाती है, वहाँ अनुप्राह्य-अनुप्राहक संकर-व्यनि कही जाती है। (३) एकव्यञ्जकानुप्रवेश संकर—जहाँ एक ही पद या एक ही वाक्य में एक से श्रिषिक प्रकार की ध्वनि होती है। वहाँ एकव्यञ्जकानुप्रवेश संकर-ध्वनि कही जाती है।

### संसृष्टि-

जहाँ निरपेत्तता से—परस्पर सम्बन्ध न रखकर स्वतन्त्रता से—एक से ऋधिक ध्वनियाँ ऋपने स्वरूप में स्थित होती हैं, वहाँ 'ध्वनि ससृष्टि' कही जाती हैं।

#### संशयास्पद् संकर-

"सीता हरन तात ! जिन कहेंहु विवासन जाय ; जी मैं राम तो कुज-सहित कहिंह दसानन श्राय ।"३१३॥

गृश्रराज के प्रति श्रीरघुनाथजी की यह उक्ति है। इस उक्ति का 'जो मै राम हूँ' पद 'मैं यदि सूर्यवशी महाराज दशरथ का श्रात्तल बलशाली पुत्र राम हूँ' इस अर्थान्तर में संक्रमण करता है। अतः अविविद्यतनाच्य अर्थान्तरसंक्रमित ध्वनि है श्रा 'जो मैं राम हूँ तो' पद से 'जानकी को हरण करनेवाले रावण का मैं शीष्ठ ही बच करूँ गा' यह अनुरणन रूप व्यंग्य सूचित होने से विविद्यतवाच्य अर्थ-शक्ति-मूलक ध्वनि है श्रवाँ यह सशय होता है कि इन दोनो में से कौन-सी ध्वनि है। क्योंकि एक को स्वीकार करने में सावक और दूसरी का त्याग करने में बाधक प्रमाण नहीं है—दोनो की ही समानता से प्रतीति होती है। अतः यहाँ संशयास्त्रद संकर-ध्वनि है।

### ऋनुप्राह्य-ऋनुप्राहक संकर।

इसका उदाहरण सकर संसुष्टि के उदाहरण (पद्य सख्या २१६) में दिखाया जायगा।

### एकव्यञ्जकानुप्रवेश संकर।

उन्नत पीन उरोज लिसे जुग दीरघ चंचल दीठ विलोकित ; ठाड़ी है गेह की देहरी पै पिय-म्रागम के उतसाह-प्रलोभित । कंचन-कुभ कुसुभ सजे पट, कंजन-वंदनवार सुसोभित ; मंगल ये, उपचार किए बिन ही श्रम कंजमुखी समयोखित ।३१॥।

'उन्नत उरोजोवाली ग्रोर बड़े तथा चन्नल नेत्रोंवाली घर के दरवाज़े पर खड़ी हुई मुन्दरी ने अपने पित के त्राने के समय समयोचित माज़िक कार्य—दो पूर्ण कलशों को सम्मुख लाना ग्रौर पुष्पों की वन्दनवार कियाना—विना ही कुछ यत्न के सम्पादन कर दिए'। इस वाच्यार्थ के 'क्तन ही कलश हैं श्रोर मुदीर्घ एवं चन्नल हांछ हो कमलो की वन्दनवार हैं' इन दोनो वाक्यों में रूपक श्रलङ्कार की ध्वनि श्रौर श्रृङ्कार स्त ध्वनि श्रीश्रय में है, अर्थात् जिन वाक्यों हारा संलद्यक्रमन्यंग्यात्मक क्राक की ध्वनि प्रतीत होती है, उन्हीं वाक्यों हारा श्रसंलद्यक्रमन्यंग्यात्मक श्रृङ्कार सी ध्वनित होता है। यहाँ संलद्यक्रमन्यंग्य ध्वनि श्रौर श्रृसंलद्यक्रमन्यंग्य ध्वनि होता है। यहाँ संलद्यक्रमन्यंग्य ध्वनि श्रौर श्रमंलद्यक्रमन्यंग्य ध्वनि होता है। यहाँ संलद्यक्रमन्यंग्य ध्वनि श्रौर सक्रर-ध्वनि है।

#### ्य्वनियों की संसृष्टि।

"हँसने लगे कुसुस कानन के देख चित्र सा एक महान, विकस उठीं किलनाँ डाली में निरल मैथिली का सुसकान। कौन कौन से फूल लिले है उन्हें गिनाने लगा ससीर,

एक एक कर गुन गुन करके जुह आई भौरों की सीर।"३११॥
यह पश्चवटी का वर्णन है। इसमे लक्ष्णामूला तीन ध्वनियों की संस्रष्टि है---

१—हॅसना चेतन का धर्म है, कुसुम (पुष्प) जंड है। उनको 'हॅसने ज़ागे' कहने में मुख्यार्थ का बाध होने के कारण गौणी-लहांणा द्वारा १६ 'पुष्प खिलने लगे' यह लच्चार्थ जाना जाता है। व्यंग्यार्थ में प्रफुल्लित पुष्पों की रमणीयता की घ्वनि हैं।

२—जानकीजी की मुसकान देखकर किलयों का विकसित होना असम्भव होने के कारण मुख्यार्थ का वाघ है। कली जड़ है वे देख नहीं सकती। यहाँ व्यंग्यार्थ में मुसकान के आधिक्य की ध्वनि है।

३—समीर (पवन) द्वारा पुष्पों का गिना जाना श्रसम्भव होने के कारण मुख्यार्थ का वाघ है। गौणी-खत्त्रणा से वायु द्वारा पुष्पों का स्पर्श किया जाना लत्त्यार्थ है। इसमें पवन के मन्द-मन्द बहन होने की प्वित है।

ये तीनो ध्वनि पृथक् पृथक् स्वतन्त्र प्रतीत होती हैं—एक ध्वनि किसी दूसरी ध्वनि का ऋड़ नहीं है।

संसृष्टि श्रीर संकर का मिलाव।

छाबी बनबोर घटा क्यों न नम-मंडल पै,

स्यामल छटा हू ये लीपौ चहुँ भ्रोरन सों ; सीतल समीर भीर मेरें का करैगो पीर,

ह्नै है का मेघ-मित्र मौरन के सोरन सों। राम हों कठोर-हिय अवन-प्रसिद्ध मैं तो,

सहौंगो सबै ही ऐसे दुःख बरजोरन सीं ; प्यारी सुकुमारी हाय जनकदुलारी ताकी.

होयगी दसा कहा पावस सकोरन सों ।३१६॥

वर्षा-काल के उद्दीपक विभावों को देखकर सीताजी के विरह में भगवान् श्रीरघुनाथजी की यह उक्ति है। 'ग्राकाश को श्याम रङ्ग की कान्ति से लीपनेवाले मेघ मले ही उमड़े', शीतल-मन्द समीर मले ही चले और मेध के मित्र मयूरों की भी भले ही कुक होती रहे, मैं अत्यन्त कठोर हृदय राम हूँ, सब कुछ सहन कर सकूँगा। पर हाय! सुक्रमारी बैदेही की क्या दशा होगी ?' यहाँ ध्वनि-संस्रुष्टि, अनुप्राह्य-अनुप्राहक ध्वनि-संकर और एकव्यक्षकानप्रवेश ध्वनि-संकर, तीनो एकत्र हैं:--(१) श्राकाश निराकार है। उस पर लेप नहीं हो सकता, श्रतः यहाँ 'लीपत' का लच्यार्थ व्याप्त करना है। 'मित्रता' चेतन व्यक्ति का धर्म है । जह मेघ से मयूरो की मित्रता होना सम्मव नहीं, इस मुख्यार्थ का बाध होने से मित्रता का लच्यार्थ 'मयूरो को मुख देनेवाला' प्रहण किया जाता है। इसमे ऋतिशय कामोदीपकता व्यंग्य है। ऋतः ये दोनो श्रारयन्तितरस्कृतवाच्य ध्वनि हैं । इनकी यहाँ परस्पर निरपेक्त स्थिति होने से संसुष्टि है । (२) इन दोनो ऋत्यन्तितरस्कृतवाचय ध्वनियों के साथ अर्थोन्तरसंक्रमित वाच्य ध्वनि का अनुग्राह्य-अनुग्राहक भाव से संकर भी है, क्योंकि यहाँ वक्ता स्वयं राम हैं। केवल 'मै' कहने से भी राम का वोध हो सकता था, ऋतः 'मैं राम हैं' ऐसा कहना स्प्रनावश्यक था, पर 'राम' पद 'राज्य-भ्रंश, वन-वास, जटा-चीर-धारण, स्त्रीहरण ऋादि अनेक दु खो को सहन करनेवाला मै राम हूँ इस अर्थान्तर में संक्रमण करता है। इस अर्थान्तरसंक्रमित ध्वनि मे श्री रामचन्द्रजी का श्रपनी श्रवज्ञा सचित करना व्यंग्य है। उपयुक्त 'लीपत' श्रौर 'मित्र' पदों से जो कामोहीपकता की श्रधिकता व्यंग्य है. वह इस अवज्ञा का अङ्ग है, अर्थात् 'राम'-शब्द से स्चित होनेवाली अवज्ञा की मेथ-काल की उद्दीपकता से पुष्टि होती है। अतः इन दोनो ध्वनियों का अनुप्राह्य-अनुप्राहक माव सकर है। (३) 'एकव्यक्षका-नुप्रवेश-ध्वनि-संकर' इस प्रकार है कि 'राम' पद से जिस प्रकार रघनाथनी द्वारा अपनी अवज्ञा सचित होती है, उसी प्रकार सीतानी का वियोग सहन करना भी सुचित होता है, ग्रतः 'राम' पद में विप्रलम्भ-शृङ्गारात्मक व्यंग्य भी है। एक ही पद 'राम' में अर्थान्तर-

संक्रमितवाच्य ध्विन श्रीर विश्रलम्म-शृङ्गारात्मक श्रसंल द्यक्रम व्यंग्य ध्विन दोनो होने से एकव्यञ्जकानुष्रवेश संकर भी है।

## ध्वनि के मेदों की संख्या

ध्विन के ५१ शुद्ध मेदों के परस्पर एक का दूसरे के साथ मिश्रण होने पर (५१ से ५१ का गुणन करने पर) २६०१ मिश्रित मेद होते हैं। इन २६०१ मेदों के तीन प्रकार के संकर और एक प्रकार की संस्रष्टि द्वारा (२६०१ को चार के गुणन करने पर) १०,४०४ मिश्रित (मिले हुए संकीर्ण) मेद होते हैं। इन १०,४०४ मेदों मे ५१ शुद्ध मेद जोड़ देने पर ध्विन के कुल १०,४५५ मेद होते हैं।

->>\*

# चतुर्थ स्तवक पञ्चम पुष्प



## व्यञ्जना शिक्त का प्रतिपादन

ध्विन के उपर्यु के विवेचन द्वारा स्पष्ट है कि काव्य मे व्यंग्यार्थ सर्वोपरि पदार्थ है। व्यंग्यार्थ का बोघ होना व्यञ्जना-शिक के ही आश्रित है। किन्तु बहुत से नैय्यायिक आदि विद्वान् व्यञ्जना का माना जाना अनावश्यक बताते हैं। उनका कहना है कि ध्विन-सिद्धान्त में जिस विशेष-अर्थ (व्यग्यार्थ) के बोघ कराने के लिये व्यञ्जना-शिक को माना गया है, उस विशेष अर्थ का बोध जब अभिधा आदि (लच्चणा या तात्पर्य दृत्ति) द्वारा ही हो सकता है, तब एक अन्य शिक व्यञ्जना की कल्पना करना अनावश्यक है। इस विषय पर ध्वन्यालोक और काव्यप्रकाश में विस्तृत विवेचना की गई है। व्यञ्जना-शिक के विरोधियों की सभी तकों का आचार्य मम्मट ने बडा ही मार्मिक खरडन किया है।

श्राचार्य मम्मट का कहना है कि व्यञ्जना शक्ति की श्रावश्यकता का श्रनुभव करने के लिये सर्वप्रथम ध्वनि के मेदों पर विचार करना चाहिए।

ध्विन के मुख्य दो मेद हैं लक्षणामूला—ग्रविविक्तिवाच्य ध्विन श्रीर ग्रिमिधा-मूला विविक्तितान्यपरवाच्य ध्विन । इनमें श्रविविक्तिवाच्य के तो नाम से ही स्रष्ट है कि जिस श्रिमिधा के बल पर व्यक्तना को निर्मूल करने का साहस किया जाता है, उस श्रिमिधा के श्रिमिधेयार्थ (वाच्यार्थ) का श्रविविक्तिवाच्य ध्विन मे कुछ उपयोग ही नहीं होता है। क्योंकि श्रविविक्तिवाच्य के दो मेद हैं श्रर्थान्तरसंक्रमितवाच्य श्रीर श्रत्यन्तितिरहृत्वाच्य । श्रर्थान्तरसंक्रमितवाच्य मे श्रिमिधा का वाच्यार्थ, श्रनुपवोगी होने के कारण, दूसरे श्रर्थ मे सक्रमण कर जाता है, जैसे 'कदली-कदली ही तथा' इत्यादि में । श्रीर श्रत्यन्तितरस्कृतवाच्य मे तो वाच्यार्थ सर्वथा ही छोड दिया जाता है, जैसे 'सुवरन फूलन की धरा' इत्यादि में ।

यदि यह कहा जाय कि अविविद्यालय ध्विन में अभिधा का तो उपयोग नहीं होता है पर लच्च्या तो रहती है, तब व्यक्तना के आविष्कार करने की क्या आवश्यकता है है इसका उत्तर यह है कि यह ध्विन लच्च्या-मूला अवश्य है और इसमें प्रयोजनवती लच्च्या रहती भी है; किन्दु लच्च्या तो केवल लच्च्यार्थ का ही बोध करा सकती है। लच्च्या में प्रयोजन रूप जो व्यंग्यार्थ होता है—जिसके लिये लच्च्या की जाती है, उस प्रयोजन का लच्च्या कदािप वोध नहीं करा सकती है। जैसे—

'गङ्गा पर घर' इस उदाहरण में लक्षणा केवल 'गङ्गा'-शब्द का लच्यार्थ 'तट' बीध करा सकती है। जिस प्रयोजन के लिये ( अपने निवास-स्थान में शीतलता और पवित्रता का आधिक्य स्चित करने के लिये ) इस वाक्य का वक्ता ने प्रयोग किया है, वह लक्षणा द्वारा वीध

१ देखो, पृष्ठ १०८ । २ देखो, पृष्ठ १११ ।

नहीं हो सकता है। वह प्रयोजन तो व्यंग्यार्थ है वह लच्चणा द्वारा न बोध । ही हो सकता है श्रीर न वह लच्चणा का व्यापार ही है। वह व्यञ्जना का व्यापार है। उसका बोध केवल व्यञ्जना-शिक्त ही करा सकती है। यिद 'गङ्गा पर घर' वाक्य में उक्त प्रयोजन न माना जायगा तो वक्ता के ऐसे वाक्य कहने का अर्थ ही कुछ नहीं होगा। अतएव यह सिद्ध होता है कि व्यंग्यार्थ के बिना प्रयोजनवती लच्चणा हो ही नहीं सकती है। श्रीर श्रविविद्यतवाच्य ध्विन के व्यंग्यार्थ का चमत्कार व्यञ्जना पर ही निर्मर है।

'विबिद्धतान्यपरवाच्य' ध्विन में तो लच्चणा को कोई स्थान ही नहीं है, क्योंकि इसमें वाच्यार्थ का बाध नहीं होता, श्रीर वाच्यार्थ के बाध के विना लच्चणा हो नहीं सकती है। हाँ, श्रिमधा का उपयोग इस ध्विन में श्रवश्य होता है, क्योंकि वाच्यार्थ विविद्धित रहता है, किन्तु वाच्यार्थ व्यंग्य-निष्ठ होता है। श्रर्थात् विविद्धितान्यपरवाच्य ध्विन के जो दो मुख्य मेद हैं, श्रसंलच्यकमव्यंग्य श्रीर संलच्यकमव्यंग्य, इनमे श्रसंलच्यकमव्यंग्य रसमावादि हैं श्रीर वे श्रमिधा के वाच्यार्थ नहीं हैं। यदि वे वाच्यार्थ होते तो रस श्रथना श्रङ्कार श्रादि शब्दों के कह देने-मात्र से ही उनका श्रानन्दानुमव होना चाहिए था। पर ऐसा नहीं होता है। श्रङ्कार रस, श्रङ्कार-रस कहने मात्र से ही उन्न श्रानन्द प्राप्त नहीं हो सकता, प्रत्युत रस या श्रङ्कार श्रादि शब्दों का प्रयोग किए विना ही विभावादिकों के व्यञ्जन व्यापार द्वारा रस का श्रानन्दानुमव होने लगता है।

यदि यह कहा जाय कि विमानादिकों के वाचक जो दुष्यन्त ऋादि शब्द हैं उनके बिना उन विमानादिकों की प्रतीति नहीं हो सकती है, इसलिये रस ऋादि को लच्चणा का लच्चार्य समकता चाहिये—व्यझना

१ देखों, पृष्ठ १०।

की व्यर्थ ही कराना करने की ग्रावश्यकता नहीं है। इसका उत्तर यह है कि लक्षणा तो वहीं होती है, जहाँ मुख्यार्थ का बाघ ग्रादि तीन कारण होते हैं। किन्तु जहाँ रस ग्रादि व्यक्त होते हैं वहाँ मुख्यार्थ का बाघ ग्रादि नहीं होता है। ग्रातः ग्रासंलक्ष्यकम व्यंग्य ग्रामिषा ग्रीर लक्षणा द्वारा बोध नहीं हो सकता है।

संलद्द्यक्रमव्यंग्य के शब्द शिक्त-मूलक मेदों में अनेकार्थी शब्दों का प्रयोग होता है, अर्थात् जहाँ अनेकार्थी शब्द होते हैं, वहीं शब्द-शिक्त-मूलक संलद्द्यक्रमव्यंग्य होता है। 'संयोग' आदि कारणों से अभिधा की शिक्त काने पर ही अनेकार्थ शब्दों का व्यंग्यार्थ व्यव्जना द्वारा बोध होता है। अर्थशिक्तमूलक मेदों में भी अभिधा वाच्यार्थ का बोध कराके हट जाती है। अतः वाच्यार्थ के पश्चात् जो वस्तु या अलङ्कार-रूप व्यंग्यार्थ ध्वनित होता है, उसे अभिधा तो बोध करा ही नहीं सकती है और मुख्यार्थ का बाध न होने के कारण न वहाँ लच्च्या को ही स्थान मिल सकता है। ऐसी परिस्थिति में अर्थशिक्तमूलक व्यंग्यार्थ का बोध कराने के लिये एक तीसरी शिक्त की अपेन्ना रहती है, और वह व्यक्तना शिक्त के सिवा और कौनसी शिक्त हो सकती है !

श्रव रही तात्पर्य वृति । धनज्ञय कृत दशरूपक के व्याख्याकार धनिक का कहना है "तात्पर्य वृत्ति द्वारा ही वाच्यार्थ श्रोर व्यंग्यार्थ दोनो का बोध हो सकता है। तात्पर्य कोई तराज पर तुला हुन्ना पदार्थ नहीं, जो न्यूनाधिक न हो सकता हो। तात्पर्य का प्रसार (फैलाव) जहाँ तक इच्छा हो वहाँ तक हो सकता है। फिर व्यंग्यार्थ के लिये व्यञ्जना का माना जाना निरर्थक है"। किन्तु तात्पर्य वृत्ति द्वारा व्यंग्यार्थ का बोध होना वतलाने वाले न्याय का यह सिद्धान्त भूल जाते हैं कि शब्द, बुद्धि

१ तात्पर्य वृत्ति का स्पष्टीकरण पृष्ठ १०२ में देखिये।

त्रीर किया यह तीनो अपना अपना एक एक कार्य करने के बाद चीय हो जाते हैं — एक के सिवा दूसरा कोई कार्य नहीं कर सकते; हैं । अभिषा की शिक्त वाच्यार्थ का बोध कराके और लच्चणा की शिक्त लच्यार्थ का बोध कराके जीर लच्चणा की शिक्त लच्यार्थ का बोध कराके जिस प्रकार चीया हो जाती है — दूसरा अर्थ बोध नहीं करा सकती; उसी प्रकार तात्पर्य की शिक्त भी वाक्य के पृथक् पृथक् पद्यों का सम्बन्ध बोध कराके चीया होकर अन्य अर्थ बोध नहीं करा सकती है। जैसे, 'गङ्गा पर घर' इस वाक्य में गङ्गा आदि शब्दों का (प्रवाह) आदि वाच्यार्थ बोध कराके अभिधा की शिक्त कक जाती है। एवं 'गङ्गा' शब्द का लच्यार्थ तेट बोध कराके लच्चणा कक जाती है। एवं पाङ्गा आदि पृथक् पृथक् शब्दों का एक का दूसरे के साथ परस्पर सम्बन्ध बोध कराके कक जाती है। इसके सिवा 'गङ्गा पर घर' वाक्य में 'तट' में पिवत्रता और शीतलता आदि सूचक जिस व्यंग्यार्थ की प्रतीति होती है। उस व्यंग्यार्थ का बोध, अभिधा ने, लच्चणा अतेर तात्पर्य इन तीनो ही द्वारा बोध नहीं हो सकता है। अतएव उस व्यंग्यार्थ का बोध व्यञ्जना शिक्त ही करा सकती है।

१ 'शब्दबुद्धिकमैयां विरम्य व्यापाराभावः।

२ श्रभिधा केवल शब्द के सङ्के तित वाच्यार्थ गङ्गा के प्रवाह का बोध करा सकती है। पर शीतल श्रीर पवित्रता वाच्यार्थ नहीं है।

<sup>-</sup> ३ लच्या बाचियक गङ्गा शब्द का केवल लच्यार्थ 'तट' बोध करा सकती है पर शीतलता श्रीर पवित्रता लच्यार्थ भी नहीं है।

<sup>े 8</sup> तात्पर्य वृत्ति राङ्गा आदि शब्दों का केवल परस्पर सम्बन्ध बोध करा सकती है; पर जब शीतलता और पवित्रता का क्रिसी शब्द द्वारा कथन ही नहीं है, तब तात्पर्य वृत्ति इनका किस शब्द के साथ सम्बन्ध बोध करा सकती है ? 3

व्यंग्यार्थ के ज्ञान के लिये व्यञ्जना के माने जाने में श्रीर मी बहुत से कारण हैं—

समान अर्थ के बोधक शब्दों का अभिषेयार्थ सर्वत्र एक ही रहता है, किन्तु व्यंग्यार्थ भिन्न-भिन्न हो सकते हैं। जैसे---

सोचनीय श्रव दो भए मितन कपाती हेत , कांतिमयी वह संसिकता श्ररु तू कांति-निकेत ।३ १७॥

तपश्चर्या-रत पार्वतीजी के प्रति ब्रह्मचारी का कपट-वेष धारण् किए हुए श्रीशक्कर की यह उक्ति है। है पार्वती, कपाली के (मुरडमाला धारण् करनेवाले शिव के) समागम की इच्छा के कारण् श्रव दो—एक तो चन्द्रमा की वह कान्तिमयी कला, श्रीर दूसरी नेत्रानन्द-दायिनी त्—शोचनीय दशा को प्राप्त हो गए हैं, अर्थात् पहले चन्द्रमा की कला ही शोचनीय थी, श्रव त् भी हो गई है, क्योंकि त् भी उसी मार्ग की पियक होकर कपाली के समागम की इच्छा कर रही हैं। यहाँ 'कपाली' के स्थान पर यदि 'पिनाकी' श्रादि उसी श्रव के बोधक शब्द रख दिए जायंगे तो वाच्यार्थ तो वही रहेगा—शक्कर का बोधक ही होगा—पर 'कपाली' शब्द के प्रयोग में जो 'श्रशुद्ध नर-कपाल धारण् करनेवाला' कहकर श्रीशक्कर का श्रपने को श्रस्पुश्य स्चित करने रूप जो व्यंग्यार्थ व्यक्षनावृत्ति हारा प्रतीत होता है वह पूर्याय शब्द से स्चित नहीं हो सकेगा। यदि व्यक्षना न मानी जायगी तो ऐसे पदो के प्रयोग में जो काव्य का महत्व है, वह सर्वया छप्त हो जायगा।

इसके अतिरिक्त प्रकरण, वक्ता, वोधव्य, स्वरूप, काल, आश्रय, निमित्त, कार्य, सख्या और विषय, आदि में वाच्यार्थ और उनके व्यंग्यार्थ की पारस्तरिक मिन्नता होने के कारण भी व्यक्षना का माना जाना आवश्यक है। जैसे—

'सूर्य अस्त हो गया' इस वाक्य का वाक्यार्थ सभी को एक यही बोध होगा कि 'सूर्य श्रस्त हो गया है'-इसके सिवा दूसरा कोई वाच्यार्थ बोध नहीं हो सकता है। किन्तु व्यग्यार्थ प्रकरणादि के श्रनुसार भिन्न-भिन्न रूप में प्रतीत होता है। यदि शत्रु पर त्र्याक्रमण करने के प्रकरण में सेनापित अपनी सेना के प्रति यह वाक्य कहेगा तो इसका न्यंग्यार्थ यह होगा कि 'शीघ धावा करो, यह मौक़ा अन्छा है'। यदि श्रिभिसार के प्रकरण में यह वाक्य दूती नायिका से कहेगी तो इसका व्यग्यार्थ यह होगा कि अभिसार के लिये प्रस्तुत हो जास्रो । वासकसजा नायिका के प्रकरण में सखी के इस वाक्य में यह व्यंग्य होगा कि 'तेरा पति स्राना ही चाहता है'। भृत्य के प्रति स्वामी के इस वाक्य में 'स्रब हमें काम करने से निवृत्त होना चाहिए' यह व्यंग्य होगा । शिष्य के प्रति गुरु के इस वाक्य में 'सध्यादि कर्म करने चाहिये' यह व्यंग्य होगा। गोपालक के प्रति गृहस्य के इस वाक्य में 'गौन्नों को घर में ले आन्नों' यह व्यग्य होगा। भृत्यों के प्रति दूकानदार के इस वाक्य में 'बिक्री की वस्तुस्रों को समेटकर रक्खों यह व्यंग्य होगा। स्रपने साथियो के प्रति पथिक के इस वाक्य में 'स्रब कहीं विश्राम करना चाहिए' यह व्यंग्य होगा। इत्यादि-इत्यादि। निष्कर्ष यह कि प्रकरण, वक्ता तथा बोधव्य की भिन्नता के कारण एक ही वाक्य के भिन्न-भिन्न व्यंग्यार्थ होते हैं।

'इत न स्वान वह आज आहो भगत निधरक बिचर' पद्य में भक्त को निश्शाङ्क आने को कहा गया है, अतः वाच्यार्थ विधिरूप है। पर व्यंग्यार्थ में आने का निषेध है, अतः व्यंग्यार्थ निषेध रूप है। 'कुच के तट चन्दन छूट्यों सबै ''र' इस पद्य में वाच्यार्थ निषेध रूप है, पर व्यंग्यार्थ विधि रूप है। इसी प्रकार—

१ देखो पृष्ठ ११३।

२ देखो पृष्ठ १२।

पूज़त हैं मितिमानन सों जन जे मिति मत्सरता तें बिहीन के ; सेवन सोग बताओं नितंब गिरीन के हैं अथवा तरुनीन के ? त्यों चित ध्वाइवे जोग है जोग वा भोग-विलास कही रमनीन के ? औ तन लाइवे जोग बमूत है के मृदु अंग हैं चन्द-मुलीन के ?३१६॥ ऐसे एयो से बाल्यार्थ संभागात्मक होता है । अर्थात वाल्यार्थ हारा

ऐसे पद्यों में वाच्यार्थ संशयात्मक होता है। श्रर्थात् वाच्यार्थ द्वारा यह नहीं जाना जा सकता है कि यह किसी विरक्त की 3िक्त है या किसी विलासी पुरुष की । किन्तु व्यंग्यार्थ द्वारा विरक्त वक्ता में शान्त-रस की श्रीर शृङ्गारी वक्ता में शृङ्गार-रस की व्यञ्जना निश्चयात्मक होती है।

दूती त् उपकारिनी तो सम हित् न श्रोर; श्रवि सुकुमार सरीर में सहे ज ज़त हित-मोर।३१९॥ यहाँ वाच्यार्थ स्तुति-रूप है, श्रीर व्यंग्यार्थ निन्दा-रूप। ऐसे स्थलों में वाच्यार्थ श्रीर व्यंग्यार्थ में स्वरूप-भेद होने के कारण व्यञ्जना को मानना पड़ता है।

वाच्यार्थ प्रथम बोध हो जाता है, श्रीर व्यंग्यार्थ उसके पीछे, प्रतीत होता है, ख्रतः काल-मेद के कारण भी व्यञ्जना का मानना स्रावश्यक है।

वाच्यार्थ केवल शब्द ही मे रहता है, किन्तु व्यंग्यार्थ शब्द, शब्द के एक अर्थ, शब्द के अर्थ और वर्णों की स्थापना विशेष में भी रहता है। इस विषय का 'ध्विन'-प्रकरण में विवेचन किया जा चुका है। अतः आअय-मेद के कारण भी व्यञ्जना की आवश्यकता सिद्ध होती है।

वाच्यार्थ केवल व्याकरण आदि के ज्ञान-मात्र से ही हो सकता है, पर व्यंग्यार्थ केवल विशुद्ध प्रतिभा द्वारा काव्य-मार्मिकों को ही भासित हो सकता है । अतः निभित्त मेद भी व्यक्तना का प्रतिपादन करता है।

१ 'शब्दार्थशासनज्ञानमात्रेणैव न नेशते;
 नेशते स हि कान्यार्थतत्त्वज्ञैरेव केवलं।'—ध्वन्यालोक उ०. १-७

वाच्यार्थ से केवल वस्तु का ज्ञान होता है, पर व्यंग्यार्थ से चमत्कार (श्रास्वादन का अ्रानन्द) उत्पन्न होता है, श्रातः यह कार्यभेद मी व्यञ्जना के मानने का एक कारण है।

<sup>१</sup>प्रिया-ग्रधर ज़त-ज़त निरस्ति किहिँके होह न रोष ; बरजत हू स-मधुप कमल सूँघत मई स-दोष ।३२०॥

'इसमें वाज्यार्थ का विषय वह नायिका है जिसके अधर पर चत दीख पडता था, और उसे ही यह वाक्य कहा गया है । 'अध्र की अमर ने काटा है, उपपित ने नहीं' इस व्यग्य का विषय नायिका का पित है—उसी को सूचन करने के लिये यह व्यग्योक्ति है। 'मै अपने चातुर्य से इसका अपराध छिपा रही हूँ' यह जो दूसरा व्यंग्य है, उसका विषय पडोसिन है, क्योंकि यह बात पास में खड़ी हुई पडोसिन को व्यंग्योक्ति से सूचन की गई है। और 'मैंने इसके अपराध का समाधान कर दियां इस तीसरे व्यंग्य का विषय नायिका की सपित है। इस प्रकार वाच्यार्थ से व्यंग्यार्थ मे विषय-मेद होने के कारण भी व्यञ्जना का मानना परमा-वश्यक है। इसी प्रकार—

"मायके तें कन हों कित ही निकसी न सदा घर ही महँ खेली; "बृंद" कहै अब हों मनभावती आइकै खेलि हैं संग सहेली।

<sup>2</sup> उपपित द्वारा अपनी कान्ता के अधर को दृष्ट देखकर, विदेश से आए हुए नायक के कृपित होने पर, नायिका की चतुर सखी का, उसे जिरपराध सिद्ध करने के लिये, नायक को सुनाते हुए, यह नायिका के अति चातुर्यगर्भित वाक्य है। है सिख ! इंतबत-युक अपनी प्रिया के अधर को देख कर किसे रोष नहीं होता ? यह तेरा ही दोष है, क्योंकि मेरे रोकने पर भी त्ने उस कमल को सुँध ही तो लिया, जिसके भीता भौरा बैठा हुआ था, और उसने तेरे अधर पर व्या कर दिया है। अब अपने पन्नि के कोप को सहन कर।

कालि ही कंटक वृत्तन के लिंग कंटक श्रंग कहा, गति मेली ; : हीं बरजीं चित के हित तें बन-कुंजन में जिन जाय श्रकेली।"३२९

नायिका के प्रति सखी की उक्ति है। यहाँ वाच्यार्थ का विषय वह नायिका है जिसके अङ्को पर उपनायक द्वारा किए गए नख चत दीख पड़ते थे। 'इसके अङ्कों में, वन की कुञ्जों में, कॅटीले बच्चों के कॉटे लग गए हैं (अर्थात् नख-चत नहीं है)'। यह व्यंग्यार्थ है इस व्यंग्यार्थ का विषय समीप में बैठा हुआ नायिका का पति है।

लच्यार्थं से व्यंग्यार्थ की विलक्त्यता भी देखिए—

जिस लच्यादृत्ति द्वारा लच्यार्थ लच्चित होता है, वह लच्या मुख्यार्थ के वाध श्रोर मुख्यार्थ के सम्बन्ध श्रादि की श्रपेचा रखती है, किन्तु श्रभिधा-मूला व्यञ्जना में—विविच्चितश्रन्यपरवाच्य ध्विन में— मुख्यार्थ के बाध श्रादि की श्रपेचा नहीं रहती है। क्योंकि ध्विन में वाच्य-श्रर्थ विविच्चित रहता है श्रोर उसके द्वारा हो व्यंग्य-श्रर्थ प्रतीत होता है।

'शम हैं। कठोर हिय अवन प्रसिद्ध मैं तो.....' (पद्य संख्या ३१६) में 'राम हैं।' का 'श्रमेक दुःखों को सहन करनेवाला' लच्चार्थ है। श्रीर

क्रूर निसाचर रावन ने निज दारुनता ही के जोग कियो वहि; उच कुलोचित तेरे हू जोग प्रिथे! रहिनो उत दुःखन को सिह। पै रघुवंस सजाइ कै वीर कहाइ गृथा धनुवानन को गहि; प्रानन सो रखि मोह या राम ने हा! कछु प्रेम के जोग कियो नहिं।३२२

जनकनिंदनी को उद्देश्य करके वियोगी श्रीरामचन्द्रजी की उक्ति, है—'रावण ने तेरा हरण करके श्रापनी क्रूरता श्रीर नीचता के योग्य ही कार्य किया, श्रीर त् श्रपने धर्म-पालन के कारण श्रास्छ दुःख सहन कर रही है, यह भी एक उच्च कुलोत्यन तेरे जैसी के योग्य ही है। किन्तु श्रपने प्राणों से मोह रखनेवाले इस राम ने प्रेम का पालन नहीं किया'। वक्ता स्वयं श्री राम है । ग्रतः 'या राम ने' इस वाक्य में राम का ऋर्थ उपादानः लक्षणा द्वारा 'कायर' होता है । इसी प्रकार—

> द्सहु दिसिन जाको सुजस मस्त सात-सुर गातु ; तात वही यह राम है त्रिसुवन-बल-विख्यातु ।३२३॥

रावण के प्रति विभीषण की इस उक्ति में 'राम' पद का लच्यार्थ है—'खर-दूषणादिकों का क्ष करनेवाला'।

जिस प्रकार 'सूर्य अस्त हो गया' इस वाक्य मे अनेक व्यंग्य सूचित होते हैं, उसी प्रकार उपर्युक्त उदाहरणों में 'राम' पद के लच्चार्थ भी ग्रानेक होते हैं। ऋर्थात् जैसे व्यंग्य के ऋर्थान्तरसंक्रमितवाच्य, ऋत्यन्त-तिरस्कृतवाच्य त्रादि अनेक भेद होते हैं, वैसे ही लच्यार्थ के भी अनेक मेद होते हैं । श्रतएव यह प्रश्न होता है कि लच्चार्थ श्रोर व्यंग्यार्थ में मेद ही क्या है ! श्रौर लच्यार्थ से व्यञ्जना को पृथक मानने की श्रावश्यकता ही क्या है। उक्त राद्धा का समाधान इस प्रकार किया जा सकता है कि यद्यपि लच्यार्थ अवश्य अनेक हो सकते हैं, पर लच्यार्थ, एक या एक से अधिक, वान्त्यार्थ की तरह नियत ( मर्यादित ) रहता है क्योंकि जिस श्रर्थ का वाच्य-स्रर्थ के साथ नियत सम्बन्ध नहीं होता है, उसकी लच्चणा नहीं हो सकती है। अर्थात् जिस प्रकार अनेकार्थी शब्द का अभिधा द्वारा एक ही वाच्य-अर्थ हो सकता है, उसी प्रकार लाच्चिक शब्द भी उसी एक अर्थ को लच्य करा सकता है, जो वाच्य-अर्थ का नियत सम्बन्धी होता है। जैसे 'गङ्गा पर घर' मे गङ्गा शब्द के प्रवाह रूप वाच्य-त्र्रर्थं का नियत ( नित्य ) सम्बन्धी 'तट' है, ख्रतः तट ही मे गङ्गा र्शब्द की लच्चणा हो सकती है. अन्य किसी अर्थ में नहीं। इसी प्रकार

श प्रवाह के साथ तट का नित्य सरबन्ध इसिलिये है कि जल के प्रवाह का तट के साथ सदैव सम्बन्ध रहता है।

लक्य-अर्थ भी वाक्य-अर्थ की माँ ति नियत-सम्बन्ध में होता है, पर व्यंग्य अर्थ प्रकरण आदि के द्वारा (१) नियत-सम्बन्ध में, (२) अनियत सम्बन्ध में और (३) सम्बन्ध-सम्बन्ध में होता है। जैसे—'हाँ इत सोवत सास उत' (देखो, पृष्ठ ६८) में 'इच्छानुकूल विहार' रूप एक ही व्यंग्य है, दूसरा कोई व्यंग्य नहीं है इसिलिये व्यंग्यार्थ का बाक्य के साथ यहाँ नियत सम्बन्ध है। 'प्रिया अधर-छत-अत निरिख' '' (देखो पद्य सं० ३१६) में विषय-मेद से अनेक व्यंग्य-अर्थ हैं। इन व्यंग्यों का एक ही जाप्य या बोध्य नहीं है, पर मिन्न-मिन्न हैं, अतएव अनियत सम्बन्ध है। और—

लखहु वलाका कमल-दल बैठी श्रचल सुहाहि। मरकत-भाजन माँहि जिमि संख-सीप विलसाहि॥३२४॥

उपनायक के प्रति यह किसी तरुणी की उक्ति है कि कमिलनी के पत्र पर निश्चल बैठी हुई यह बलाका बड़ी सुन्दर दीख पडती है। जैसे नीलमिण के पात्र में रक्खी शक्क से बनी हुई सीप। यहाँ बलाका को अचेतन सीप की उपमा द्वारा बलाका की निर्भयता रूप व्यंग्यार्थ प्रतीत होता है। इस निर्भयता रूप व्यंग्यार्थ द्वारा स्थान की निर्जनता (एकान्त) होने रूप दूसरा व्यंग्य सूचित होता है। इस निर्जनता रूप व्यंग्यार्थ द्वारा रित के अनुकूल स्थान होना तीसरा व्यंग्य है। और इस अनुकूल स्थान रूप व्यंग्यार्थ द्वारा रित के अनुकूल स्थान होना तीसरा व्यंग्य है। और इस अनुकूल स्थान रित की अभिलाषा प्रकट किया जाना पाँचवाँ व्यंग्य है। यहाँ उत्तरीत्तर सम्बन्ध से व्यंग्य की प्रतीति होती है। एक व्यंग्य

१ बकपद्मी की मादा।

<sup>.</sup> २ शङ्ख से बनी हुई सीपी के श्राकार की कटोरी।

की प्रतीति हो जाने पर दूसरे च्यंग्य-अर्थ की प्रतीति होती जाती है, यही सम्बन्ध-सम्बन्धिता है।

इस विवेचना से स्पष्ट है कि वाच्यार्थ श्रौर लच्यार्थ से व्यंग्यार्थ विलक्षण है, श्रौर व्यंग्यार्थ का बोध श्रिमिधा, लच्चणा या तात्पर्य पृत्ति द्वारा नहीं हो सकता है। श्रतएव व्यक्षना-शिक्त का माना जाना श्रीनवार्यतः श्रावश्यक है।

#### महिंम भट्ट के मत का खएडन

महिम भट्ट व्यखना श्रोर ध्वनि-सिद्धान्त के कट्टर विरोधी हैं। इन्होने ध्वनि-सिद्धान्त के खरडन पर 'व्यक्तिविवेक'-नामक प्रत्य लिखा है। इनका कहना हैं कि जिस व्यञ्जनावृत्ति के श्राधार पर ध्वनि सिद्धान्त का विशाल मवन निर्माण किया गया है, वह व्यञ्जना पूर्व-सिद्ध श्रनुमान के श्रतिरिक्त कोई पृथक् पदार्थ नहीं है।

यहाँ यह समक्त लेना उचित होगा कि 'श्रनुमान' किसे कहते हैं | श्रनुमान में साधन द्वारा साध्य सिद्ध किया जाता है । साधन कहते हैं हेतु या लिङ्ग को—श्रनुमान किए जाने के कारण को, श्रर्थात् जिसके द्वारा श्रनुमान किया जाता है । साध्य या लिङ्गी उसे कहते हैं जो श्रनुमान के ज्ञान का विषय हो, श्रर्थात् जिसका श्रनुमान किया जाता है । जैसे धुए से श्रिम का श्रनुमान किया जाता है—'धुत्रां' साधन (हेतु ) है, श्रीर 'श्रिम' साध्य । क्योंकि धुए से यह श्रनुमान हो जाता है कि यहाँ धुन्नाँ है, श्रतः यहाँ श्रमि भी है । श्रनुमान में व्याप्ति-सम्बन्ध रहता है, श्रर्थात् जहाँ-जहाँ धुन्नाँ है वहाँ-वहाँ श्रिम भी श्रवश्य है । श्रीर यह व्याप्ति-सम्बन्ध ही श्रनुमान है ।

महिम मट्ट कहते हैं कि जिसे तुम व्यंञ्जक कहते हो—जिसके द्वारा व्यंग्यार्थ का ज्ञान होना बतलाते हो—वह अनुमान का साधन (हेतु) है। अर्थात् जिस प्रकार धुएँ से अग्नि का अनुमान हो जाता है, उसी प्रकार तुम्हारे माने हुए व्यक्तक शब्द वा ऋर्य का, जिसे तुम व्यंग्यार्थ मानते हो, ऋतुमान हो जाता है।

अपने मत की पुष्टि में महिम मद्द ने ऐसे अनेक पद्य, जिनको ध्वनिकार ने ध्वनि के उदाहरखों में दिखाए हैं, उद्घृत करके उनमें 'अनुमान' होना सिद्ध किया है । जैसे—

> श्रहो भगत निभरक विचर वह न स्वान इत श्राज ; हत्यो ताहि, जो रहत इहिँ सरिता-तट सुगराज ॥३२४॥

यह पद्य किसी कुलटा स्त्री द्वारा उस मक्त के प्रति कहा हुआ है जो उस कुलटा के एकान्त स्थल मे पुष्प लेने के लिये प्रतिदिन आया करता था । घ्विनकार ने कहा है—'इस पद्य के वाच्यार्थ मे कुत्ते से डरनेवाले उस मक्त को, सिंह द्वारा कुत्ते का मारा जाना कहकर निश्शक्क आने के लिये कुलटा कह रही है। किन्तु स्थंग्यार्थ मे उस कुलटा ने उसे, सिंह का मय दिखाकर, आने का निषेध किया है। क्योंकि जो व्यक्ति कुत्ते से मय-भीत होता है, वह उसी स्थान पर सिंह के रहने की वात सुनकर वहाँ जाने का किस प्रकार साहस कर सकता है। और यह निषेध व्यंग्यार्थ है।

महिम भट्ट का कहना है—'जिस वाच्यार्थ में निश्शक्क आने के लिये कहा गया है, वह वाच्यार्थ ही न आने को कहने का साधन (हेतु) है; अर्थात् जिसको व्यंग्यार्थ वताया जाता है, वह व्यञ्जना का क्यापार नहीं है, किन्तु वाच्यार्थ द्वारा ही उसका अनुमान हो जाता है। जैसे अगिन का अनुमान करने के लिए धुएँ का होना हेतु है, उसी प्रकार सिंह के होने की सूचना देना वहाँ आने के निषेध का हेतु है'। इसी प्रकार के तकों द्वारा उन्होंने आपने मत का प्रतिपादन किया है।

१ देखो, पृष्ठ ११३।-

ग्राचार्य मम्मट ने इन तकों का बड़ी सार-गर्मित युक्तियों द्वारा खरडन किया है। श्रीमम्मट कहते हैं-"सिंह का होना जो दुम ऋतुमान का हेतु बताते हो, वह अनैकान्तिक है-निश्चयात्मक नहीं है। अनु-मान वहीं हो सकता है जहाँ हेतु निश्चयात्मक होता है। जैसे अग्नि का अतुमान वहीं हो सकता है, जहाँ धुएँ का होना निश्चित है। यदि धुएँ के ग्रास्तित्व में ही संशय है तो अगिन का अनुमान भी नहीं किया जा सकता। कुलटा द्वारा सिंह का होना बताए जाने में उस मक्त के वहाँ न स्राने का हेतु निश्चयात्मक नहीं है। क्योंकि गुरु या स्वामी की स्त्राज्ञा से या अपने किसी प्रेमी के अनुराग से अथवा ऐसे ही किसी विशेष कारण से इरपोक व्यक्ति का भी भय वाले स्थान पर जाना हो सकता है। अतएव यहाँ हेतु नहीं—हेतु का स्त्रामास है । फिर वहाँ पर सिह का होना, न तो प्रत्यन्त सिद्ध है, और न अनुमान-सिद्ध ही है। सिंह को बतलानेवाली एक कुलटा है, निसका कथन आप्त-वाक्य (सत्यवादी ऋषियों का वाक्य) नहीं हो सकता है, प्रत्युत ऐसी रित्रयों का फूठ बोलना तो ,स्वभाव सिद्र है। ऋतएव वहाँ सिंह है या नहीं ? यह भी सन्देहासपद है। 'इस प्रकार व्याप्ति-सम्बन्ध, जिसका होना अनुमान के लिये परमावश्यक है सन्दिग्ध है । ऐसी अवस्था में अनुमान सिद्ध नहीं होता है । महिम मह के सभी श्रानेपों का इसी प्रकार समुचित उत्तर देकर मग्मदाचार्य ने यह भली भाँति सिद्ध कर दिया है कि व्यञ्जना का माना जाना श्रावश्यक है, श्रौर उसका व्यंग्यार्थ, श्रनुमान का विषय किसी भी प्रकार नहीं हो सकता है।

यहाँ तक काव्य के प्रथम भेद 'ध्वनि' का निरूपण किया गया है। अब काव्य के दूसरे भेद गुणीभूतव्यंग्य का निरूपण किया जायगा।

#### पञ्चम स्तवक

### गुणीभूतव्यंग्य

# वाच्यार्थ से गौग व्यंग्यार्थ को 'गुणीभृतव्यंग्य' कहते हैं।

'गौरा' का अर्थ है अप्रधान, ओर 'गुर्गीभूत' का अर्थ है गौरा हो जाना—अप्रधान हो जाना। वाच्यार्थ से गौरा होने का तात्रर्य यह है कि स्यग्य का वाच्यार्थ से अधिक चमत्कारक न होना—वाच्यार्थ के समान चमत्कारक होना या वाच्यार्थ से न्यून चमत्कारक होना।

ं ध्वित श्रौर गुणीभूतव्यंग्य मे यही मेद है कि ध्वित में वाच्यार्थ से... व्यंग्यार्थ प्रधान होता है। श्रौर गुणीभूतव्यंग्य में वाच्यार्थ से ध्यंग्यार्थ श्रप्रधान होता है।

गुणीभूतन्यग्य के प्रधानतः श्राठ मेद होते हैं।(१) श्रगूढ,(२) श्रपराङ्ग,(३) वाच्यसिध्यङ्ग,(४) श्रस्फुट, (५) सन्दिग्ध, (६) दुल्यप्राधान्य,(७) काकाव्विस श्रौर (८) श्रसुन्दर।

#### (१) ऋगूह व्यंग्य

जो 'व्यंग्यार्थ' वाच्यार्थ के समान स्पष्ट प्रतीत होता है, उसे अगूढ व्यंग्य कहते हैं। कुछ-कुछ प्रकट होने वाला व्यंग्यार्थ ही चमत्कारक होता है—न कि सर्वथा स्पष्ट प्रतीत होने वाला । स्रतः स्पष्ट प्रतीत होनेवाला व्यग्यार्थ प्रधान न रहकर, गौरा हो जाता है ।

तत्त्रणा-मूलक ऋगूढ व्यंग्य 🛨

उदाहरण-

पानिन जोरि नतानन हैं सरनागत सत्रु किते दिँग श्राइकै; चाहते जाकी कृपा-श्रवलोकन ठाढ़े सदा मुख-श्रोर लखाइकै; सो श्रव नाँचि रिकावत हीं श्रक मेखला की रसरीन बनाइकै; जीवत हीं न,श्रहो धिक है जरि जाय ये क्यों न हियो धथकाइकै॥३२६

विराट् राजा के यहाँ गुप्त रूप में पागड़वों के रहने के समय, कीचक की नीचता को सुनाती हुई द्रौपदी के प्रति ऋर्जुन की यह उक्ति है। ऋर्जुन जीता हुआ ही कह रहा है, 'जीवत हों न' ऋतः इस वाक्य के मुख्यार्थ का बाध है। यहाँ 'मेरा प्रशंसनीय जीवन नहीं है'

१ 'नांश्रीपयोधरङ्वातितरां प्रकाशो

नी गुर्जरीस्तनद्दवातितरां निगृदः ; श्रर्थो गिरामपिहितः पिहितश्च कश्चित्

सौभाग्यमेति मरहट्टवधूकुचाभः।'

ष्यर्थात् तैलिङ्गिनी कामिनी के पयोधरों की भाँति न तो नितान्त प्रकट श्रीर गुजर रमणी के स्तनों की भाँति न सर्वथा ढका हुआ ही, किन्तु महाराष्ट्र-कामिनी के कुचों की भाँति कुछ खुला श्रीर कुछ ढका हुआ न्यंन्यार्थ शोभित होता है। किसी किन ने यों भी कहा है—

> 'सर्व ढके सोहत नहीं उघरें होत कुवेस ; अरघ ढके छुवि देत श्रति कवि-श्रक्र कुच केस ।'

यह लच्यार्थ है। व्यग्य यह है कि 'इस जीवन से मरना ही अच्छा है'।
यह त्यंग्यार्थ, वाच्यार्थ के समान स्पष्ट है। 'जीवत हों न' का वाच्यार्थ
'मेरा श्लाघनीय जीवन नहीं' इस अर्थान्तर में संक्रमण करता है। जिस
प्रकार लच्न्णा-मूला अविविद्यतवाच्य मे अर्थान्तरसक्रमितवाच्य ध्विन
होती है, उसी प्रकार यहाँ अविविद्यतवाच्य अर्थान्तरसंक्रमित अगृढ
सुणीभूत व्यंग्य है। इस अगृढ व्यंग्य के मूल मे उपादान लच्न्णा रहती है।

'श्रीरहं कुंद-कली अली देत गुहे बिन पाँत सु जानन लागी; श्रीरहं कोमल विद्रुम-पर्लव श्रोठिन सों ठिन मानन लागी। 'बेनीप्रवीन' मृनाल बिना दग श्रीरह की ल वसानन लागी; श्रावत ही सिखईं गुरुजोवन ये उपमा उर श्रावन लागी।"३२७

यहाँ 'सिखई गुरु-जोबन' का मुख्यार्थ 'यौवन द्वारा शिक्षा देना' है। शिक्षा देने का कार्य चेतन का है, अतः अचेतन यौवन द्वारा शिक्षा का कार्य असम्मव होने के कारण मुख्यार्थ का वाध है—मुख्यार्थ सर्वथा छोड दिया जाता है। अतः अत्यन्तितिरक्कतवाच्य है। 'यौवन के आने से अझो में स्वतः लावस्य का आ जाना' व्यंग्यार्थ है। यह व्यंग्यार्थ वाच्यार्थ के समान स्पष्ट होने के कारण अगृह है।

गृह-वापिन में अरविद्न के बन थे सजनी ! विकसाने लगे; चहुँ और मधुनत वृंद यहाँ मकरंद-खुमे में डराने लगे। तुन आनन की छुबि चंदमुखी! तिजि-चंद आवै पियराने लगे; रिन हू उदयाचल-चुंबि मए लखु री यह कैसे सुहाने लगे। ३२ दा। यहाँ सूर्य-निम्न द्वारा उदयादि का चुम्बन किया जाना मुख्यार्थ है। प्रमात का हो जाना व्यंग्यार्थ है। सूर्य द्वारा चुम्बन असम्भव होने के कारण वाच्यार्थ को सर्वथा छोड़ कर 'उदयाचल के साथ सूर्य की

१ घर में बने हुए तालाबों में।

हिष्मियों का संयोग होना' लच्न्यार्थ ग्रहण किया जाता है स्रातः स्रत्यन्त-तिरस्कृतवाच्य है। यह व्यंग्यार्थ, वाच्यार्थ के समान स्पष्ट बोध हो रहा है, स्रातः स्रागूढ है। इस स्रागूढ व्यंग्य में लच्चण-लच्चणा होती है।

''केबि-कबा की कबानि कों मेबि रची रस रासि सची मुख थाती; अंगन अंग समीय रही कछु सोइ रही रस श्रासव-मातौ। ऐसे में श्राय गयो है श्रचानक कंज-पराग-भरयो उतपाती; श्रीतम के हिय जागी तक डिह सीरे समीर जराइ दी छाती।" ३२ ६

यहाँ भी प्रभात होना व्यंग्यार्थ है, किन्तु 'कंज-पराग-भरयों' 'सीरे किमीर' के कथन से प्रभात का होना स्पष्ट प्रतीत नहीं होता—उसकी प्रतीति विचार करने पर ही होती है। ऋतः यहाँ गूढ व्यंग्य है। ऋगूढ और गूढ व्यंग्य में यही विशेषता है।

अर्थ-शक्ति-मूलक अगूढ व्यंग्य-

हुआ था फिस्पारा र वन्धन यहाँ, द्रोसादि लाथा यहाँ, तेरे देवर के लिये शिश्समुली! जा मारुती ही वहाँ। सौमित्री शर से सुरेन्द्र-जित भी स्वर्गस्थ हुआ यहीं; कीया था दशकेषठ का वध यहीं देखो किसी ने कहीं। ३३०

विमान पर बैठकर स्रयोध्या को लौटते समय विजयी श्रीरघुनाथजी की जनकनिन्दिनी के प्रति यह उक्ति है। चौथे पाद का वाच्यार्थ है—
'रावण का वध किसी ने यहीं कहीं किया था'। इसमें 'हमने किया था' व्यंग्यार्थ है। यह व्यग्यार्थ, वाच्यार्थ के समान स्पष्ट है, इसलिये स्रगूढ है। जिस प्रकार स्रमिधा-मूला स्त्रर्थ-शक्ति-मूलक ध्वनि में वस्तु से

९ कमलों की रज से भरा हुआ।

२ नाग-पाश । ३ जनमण्जी के लिये । ४ हनूमानजी ।

चस्तु-रूप गूढ़ व्यंग्य होता है, उसी प्रकार यहाँ वस्तु से वस्तु-रूप श्रगूढ़ व्यंग्य है। 'यहीं देखो किसी ने कहीं' के स्थान पर 'प्रिये! देखो यहीं तो कहीं' कर देने पर 'व्वनि' हो जाती है। क्योंकि 'प्रिये! देखो यहीं तो कहीं 'पद का प्रयोग किया जाने से रावण का वध करनेवाले श्रीरामचन्द्रजी की गूढ़-व्यंग्य द्वारा प्रतीनि होती है।

"द्रोन कहै सुकुटी करि बंक मए सुत कायर मंगल गाँवें ; राज-समा विच नाहर रूप र काम परे पर स्यार कहाँवें। -क्यूँ तुमसे नृप पुत दुसासन ! गाल बजाइ के बीरता पाँवें ; सारयकी तें बचे जन्म भयो नयो, सूप बजावै कि थार बजावें।"१३१

सात्यकी से पराजित दुश्शासन के प्रति द्रोगान्वार्य के ये वाक्य हैं। 'सात्यकी से पराजित होकर तुमें सकुशल आया हुआ देखकर हम तेरा नया जन्म हुआ समस्ते हैं। इस नए जन्म के हर्ष में सूप वजावे या थाली'। यहाँ 'तुमें कन्या समस्ते या पुरुष ?' व्यंग्य हैं यह काच्य के समान स्रष्ट है। क्योंकि पुत्र-जन्म के समय याली और कन्या-जन्म के समय स्प बजाने की लोक-प्रसिद्ध प्रथा है।

'श्रगूढ-च्यग्य' शब्द-शिक्त-मूलक वस्तु रूप और अलङ्कार रूप नहीं हो सकता, और न असंलद्ध्यकम ही हो सकता है, क्योंकि शब्द-शिक्त-मूलक व्यंग्य की प्रतीति सहसा नहीं हो सकती है, वह गूढ व्यंग्य ही होता है। असंलद्ध्यकम में भी विभावादिकों के द्वारा 'व्यंग्य' की विलम्ब से प्रतीति होती है, वहाँ भी व्यंग्य 'गूढ' ही होता है।

## (२) ऋपराङ्ग व्यंग्य

नो व्यंग्यार्थ किसी दूसरे अर्थ का अङ्ग हो जाता है, उसे अपराङ्ग व्यंग्य कहते हैं। श्चर्थात् श्चसंलच्यकमन्यंग्य (रस, भाव श्चादि) या संलच्यकमन्यंग्य जहाँ श्चसंलच्यकमन्यंग्य (रस, भाव श्चादि) के या संलच्यकमन्यंग्य के श्चथवा वाच्यार्थ के श्चड्क हो जाते हैं, वहाँ उन्हे श्चपराङ्क वयंग्य कहते हैं।

यहाँ 'श्रद्ध' से उस प्रकार के श्रद्धों से तात्पर्थ नहीं है, जैसे शरीर के श्रद्ध हाथ-पैर श्रादि है श्रीर कपड़े का श्रद्ध स्ता। यहाँ 'श्रद्ध कहने का तात्पर्य हैं 'श्रपने संयोग से श्रद्धी को उदीपन करना'।

ध्वित प्रकरण में असल इयक्रम व्यंग्य (रस, भाव आदि) को ध्वित के मेद कह आए हैं, क्योंकि वहाँ ये प्रधान व्यंग्य होकर ध्वित होते हैं। अर्थात् अलङ्कार्थ रूप ( दूसरे से शोभायमान होने वाले ) होते हैं। इस लिये वहाँ इनकी ध्वित संज्ञा है। यहाँ इनको गुणीभूतव्यंग्य बताने का कारण यह है कि यहाँ ये अपराङ्ग (दूसरे के अङ्ग ) होने के कारण गौण ( अप्रधान ) होते हैं। अर्थात् यहाँ यह प्रधान न रहकर केवल अलङ्कार रूप (दूसरे को शोभित करनेवाले ) रहने से गुणीभूतव्यंग्य कहे जाते हैं।

. यहाँ यह प्रश्न होता है कि निर्वेद आदि व्यभिचारी भावों को जो रस के अझ और शोमाकारक हैं, वे अलङ्कार क्यो नहीं माने जाते हैं हैं इसका उत्तर यह है कि जिस प्रकार हाथ-गैर आदि शरीर के अवयव हैं और शरीर की शोभा भी करते हैं, पर ये अलङ्कार नहीं कहे जाते, उसी प्रकार व्यभिचारी भाव यद्यपि रस के अवयव हैं—उनसे रस की सिद्धि होती है—पर वे अलङ्कार नहीं कहे जाते।

#### रसं में रस की अपराङ्गता-

जहाँ किसी दूसरे रस का अथवा भाव, रसाभास, भावाभास आदि

का रस ग्रङ्ग ( श्रपराङ्ग ) हो जाता है, वहाँ ( रस का सम्बन्धी हो जाने के कारण ) 'रसवत्' ग्रलङ्कार कहा जाता है ।

यहाँ 'रस' का अपराङ्ग होना कहा गया है, किन्तु रस किसी दूसरे का अङ्ग नहीं हो सकता है। अतः जहाँ कोई रस अपराङ्ग हो जाता है, वहाँ उस रस के स्थायी भाव को ही समम्मना चाहिये।

उदाहरण-

उरु-जद्यनन सपरस करन, कुचन विमर्द्रनहार; हा ! यह प्रिय-कर है वही !, नीवी खोलनवार ।३३२॥

महामारत युद्ध में भूरिश्रवा के कटे हुए हाथ को अपने हाथ में लेकर यह उसकी स्त्री का कारुणिक क्रन्दन है। 'यह' पद हाथ की वर्तमान दशा को स्चित करता है। श्रोर 'वही' पद पहले की सजीव श्रवस्था की उत्कृष्ट दशा का स्मरण कराता है। श्रर्थात् इस समय यह हाथ अनाथ की मॉति रण-भूमि की मिट्टी से मिलन है। इसको खाने के लिये गिद्र हिए डाल रहे हैं। यह वही हाथ है, जो पहले शत्रुओं का गर्व चूर्ण करने में समर्थ था, शरणागतों को अभय देने वाला था और काम के रहस्यों का मर्मक था। यहाँ स्मरण किया गया श्रङ्कार-रस, करण-रस को पुष्ट कर रहा है; अतः श्रङ्कार-रस, करण रस का श्रद्भ हो जाने से अपराङ्क श्रद्धार रस है। यहाँ असलद्यक्रम का श्रसं-लद्यक्रम व्यंग्य श्रद्ध है।'

१ 'वरुजधनन सपरसकरन' उदाहरण में यह शङ्का हो सकती है कि जब यहाँ प्रकरणागत अपने मृतक पित के शोक में उसकी पत्नी का क्रम्दन होने के कारण करुण-स की प्रधानता संमव है, तब इसे ध्वनि न मानकर गुणीमूत व्यंग्य क्यों माना जाता है ? इसका उत्तर यह है कि ऐसा तो प्राय: कोई भी विषय नहीं, जहाँ ध्वनि और गुणीमूतव्यंग्य में एक के साथ दूसरे का संकर या संस्थिट रूप से मिलाव न रहता हो ।

भाव में रस की अपराङ्गता-

इच्छा मेरे न घन-जन या काम-सोगादिको की, होते हैं ये सुखद न सदा कर्म-आधीन जो कि। है तेरे से सविनय यही प्रार्थना मातु! मेरी, गङ्गे! पादाम्बुज-युगज की दीजिए मृक्षि तेरी। १३३॥

पहले दोनो चरणों में वैराग्य का वर्णन होने से शान्त रस की व्यञ्जना है। उतरार्क्क में श्रीगङ्गाजी के विषय में जो देव-विषयक रित—भिक्त-भाव—की व्यञ्जना है उसको शान्त रस की व्यञ्जना पुष्ट कर रही है। इसलिये यहाँ शान्त रस, देव-विषयक रित-भाव का ऋड़ हो गया है। यहाँ भाव में रस की ऋपराङ्गता है।

#### भाव में भाव की अपराङ्गता—

जब एक भाव किसी दूसरे भाव का ऋड़ हो जाता है तब उसे, ऋत्यन्त प्रिय हो जाने के कारण, 'प्रेयस्' ऋलङ्कार कहते हैं।

जाते जपर को श्रहो ! उतर के नीचे जहाँ से कृती, है पैडी हरि की श्रतोकिक जहाँ ऐसी विचित्राकृती । स्वर्गारोहण के खदैव इनके हैं मार्ग कैसे नए, देखो ! भू गिरती हुई सगरजों को स्वर्गगामी किए !३३४॥

श्रश्रांत् ध्विन में गुणीभूतव्यंग्य का श्रीर गुणीभूतव्यंग्य में ध्विन का अ मिश्रण प्रायः रहता ही है। किन्तु जहाँ जिसकी प्रधानता होती है — जिसमें श्रिधक चमत्कार होता है, उसी के नाम से व्यवहार हुश्रा करता है। 'प्राधान्येन व्यपदेशा मवन्ति' श्रतपुत्र उक्त उदाहरण में करुण्यस की श्रिपेश श्रङ्कार रस की गौण्ता, में ही श्रधिक चमत्कार है। इसिलिये यहाँ करुण्-रस न मान कर श्रङ्कार-रस की गौण्ता के कारण गुणीभूतव्यंग्य माना गया है।

यहाँ स्वर्ग-मार्ग की विचित्रता का जो वर्णन किया गया है, उसमें 'विस्मय' भाव है। वह गङ्गा-विषयक रित-भाव का ऋङ्ग है, ऋतः यहाँ एक भाव दूसरे भाव का ऋङ्ग है।

क्षिर-तिप्त-वसना सिथिल खुले केस दुति-हीन ; रजवति युवति समान नृष ! तू रिपु-सेना कीन्ह ।३३४॥

यहाँ रजस्वला की अवस्था के वर्णन में ग्लानि-भाव की व्यञ्जना है।
यह, शत्रु सेना की ताहश अवस्था में को ग्लानि एवं त्रास भाव की व्यञ्जना है, उसका अङ्ग है। क्योंकि रजस्वला की उपमा से, शत्रु-सेना में को ग्लानि और त्रास की व्यञ्जना होती है, उसकी पुष्टि होती है। इनके द्वारा राजा के प्रताप का उत्कर्ष ध्वनित होता है। और ये ग्लानि एवं त्रास-भाव दोनो राज-विषयक रित-भाव के अङ्ग हैं।
रसाभास की अपराङ्गता—

इसे उर्जस्वी अलङ्कार कहते हैं।

जिल बन फिरत सुझंद नृप ! तुव रियु-रमनीन सो ; करतु विज्ञास युक्तिंद तिज निज-प्रिय-बनितान की ।३३६॥

यहाँ उमय-निष्ठ रित नहीं है। राजा की रिपु-रमिण्यों का प्रेम भीलों में नहीं है, केवल भीलों का (पुलिंदों का) ही प्रेम उन रमिण्यों में है। भीलों का प्रेम राज-रमिण्यों में होना अनुचित है, अतः रसामास है। यह रसामास कवि की राज-विषयक रित-मान का अझ है, क्योंकि इस वर्णन से राजा की प्रशंसा का उत्कर्ष होता है इसिलये मान का रंसामास अझ है।

भावाभास की श्रपराङ्गता—

इसे भी उर्जस्वी अलङ्कार कहते हैं।

सफल जनम निज हम गिन्यो रन तुव दरसन पाय ; यो श्ररि नृप हू कहत तुहि जस फैल्यो भुवि माँय ।३३७॥ '

विजयी राजा की शतुझों द्वारा प्रशंसा की जाने में जो राज-विषयकं रित-भाव है वह भावाभास है। क्योंकि विजित शतु-द्वारा की गई विजयी राजा की चाडकारी में प्रशंसा का आभास मात्र है। यह भावाभास कि द्वारा की हुई राजा की प्रशंसा का उत्कर्षक है, अतः यहाँ भावाभास राज-विषयक रित-भाव का अद्भ है।

"भीन भरे सिगरे वज सैंह सराहत तेरेई सीख सुभाइन ; छाती सिरात सुने सबकी चहुँ त्रोर ते चोप चढ़ी चितचाइन । एरी बलाइ हयों मेरी भट्ट! सुनि तेरी हों चेरी परीं इन पाइन ; सौतिहु की ग्रेंखियाँ सुख पावित तो सुख देखि सखी सुखदाइन।"३३८॥

'सौतिहु की श्रॅखियाँ सुख पावति' में भावामास है—नायिका विषयक सपत्नी का रित-भाव श्राभासमात्र है। सखी द्वारा नायिका के शील की जो प्रशंसा की गई है, वह सखी का नायिका निषयक रित-म्बव है। इस रित-भाव का उक्त भावाभास श्रद्ध है, क्योंकि इसके द्वारा नायिका के शील का उक्कर्ष स्चित होता है।

#### भाव-शान्ति की अपराङ्गता-

इसे 'समाहित' श्रलङ्कार कहते हैं। गरजन श्रति तरजन करत रहे जु श्रसिन धुमाइ ; जिख तुहि रन में श्ररिन को मद वह गयो बिलाइ।३३३॥

यहाँ गर्व-भाव की शान्ति है। यह भाव-शान्ति राजा के महत्व की उत्कर्षक है, श्रतः राजविषयक रित-भाव का श्रङ्क है। यहाँ 'मद' का श्रर्थ गर्व नहीं है—तलवार घुमाना श्रादि है श्रतः 'मद' शब्द से गर्व-सञ्चारी का शब्द द्वारा कथन नहीं समसना चाहिए। "तेरे वैरि-भूपति अन्प रित-मिन्दर में ;

सुन्दरिन संग ले अनंग रस जीने हैं।

सनै 'डिजयारे' विपरीत चह चोर माँह ;

भारे भए दया भूप कीतुक नवीने हैं।

बैनी मृगनैनी की परी है कंठ आह ताहि ;

तेरो तेग सुमिर सुभाइ चित चीने हैं।

इाँदि परजंक तें मयंक मुखी अंक तें जु,

भाजत ससंक तें अतंक मय-मीने हैं।"देश ।।

यहाँ रित-भाव की शान्ति है । यह राजा के महत्त्व की उत्कर्षक है । श्रतः वह राज-विषयक रित-भाव का अङ्ग है ।

#### भावोदय की अपराङ्गता-

इसे 'भावोदय' अलङ्कार कहते हैं।

"बाजि राजराज सिवराज सेन साजत ही ,
दिल्ली द्लगीर दसा दीरघ दुखन की ;
तिनया न तिलक सुथनियाँ पगिनयाँ न ,
घामें घुमरात छोड़ि सेजियाँ सुखन की ।
'भूषन' सनत पति-बाँह बहियाँ न तेऊ ,
छहियाँ छुबीली ताकि रहियाँ रखन की ;
बाजियाँ विद्युरि जिमि आलियाँ निवान पर ,
लालियाँ मिलिन सुगलानियाँ सुखन की ।"३४९॥

श्रमित (भीरे ) जैसे कमजों पर महराते हैं, उसी प्रकार कानों की बालियों मुख पर गिर रही हैं।

यहाँ शिवाजी की सेना के सुसज होने पर यवन स्मिणियों में त्रास-भाव का उदय ध्वनित होता है। यह भावोदय कविराज भूषण द्वारा की हुई शिवाजी की स्तुति का पोषक है, अतः राजविषयक रित-भाव का अंड है। भाव-सन्ध की अपराङ्गता—

इसे 'भाव-सन्धि' ब्रालङ्कार कहते हैं।

इत जात सहे न श्रहो ! लिखके मृदुगात महातप-ताप तए ; -ितारजा-मुख की प्रिय बातन हू सों श्रघात न है श्रति भात हिए । इत-वेष-हटावन कों जो त्वरा श्रक सैथिज सों झिमयुक भए ; वह शंकर या निज किंकर के हरिए भव-दु:ख भयंकर ए ॥३४२॥

यह श्रीमहादेवजी की स्तुति है। "कठोर तप के कारण पार्वतीजी के श्रद्धों को चीण होते हुए देखकर उन्हें वर देने के लिये अपना कपट-वेष छोडने की जिन्हें जल्दी लगी हुई है। पार्वतीजी के साथ श्रीशद्धर की (ब्रह्मचारी के कपट-वेष में) जो बाते हो रही हैं, उस आनन्द को मी वे छोडना नहीं चाहते हैं। और इसिलये उस कपट-वेष को छोड़ने को मी जिनका मन नहीं मानता है। ऐसी अवस्था में फँसे हुए त्वरा और शैथिल्य मानों से अमियुक्त श्रीशद्धर मुक्त किद्धर के सासारिक दुःखों को हरण करे।" यहाँ 'त्वरा' में आवेग और 'शैथिल्य' में धृति इन दोनों मानों की जो सिन्द है वह श्रीशद्धर-विषयक रित (भिक्त) मान का अद्भ है। यद्यपि आवेग और धैर्य परस्पर विरोधी हैं, किन्तु यहाँ समान बल होने से एक से दूसरे का उपमर्दन नहीं है।

भाव-शबंततां की अपराङ्गता—ं

इसे 'भाव-शबलता' अलङ्कार कहते हैं।

पट देहु जलां ! किर जोरि-कहैं बरजोरी भला न इती पर्करो ;
 हम जाय पुकारहिँगी नुपसों बिंद जाइंगो 'नाहक ही 'क्तगरो ।

लिल लोग कहा कहि है ? समुक्तो ! झन-गौरिनसों न श्रनीति करो ; इसि तीर बुलायके चीर दिए यदुवीर वही भव-भीर हरो ॥२४३

यहाँ 'करजोरि कहैं' मे दीमता, 'वरजोरी' में अस्या, 'जाय पुकारिहंगी' में गर्व, 'बिंढ़ जाइगो भागरों में स्मृति, 'लिख लोग' में ब्रीड़ा, 'कहा कहिंहें' में वित्तर्क, श्रीर 'श्रानीति न करों' में वित्तेष माव है। इन सब भावों का एक साथ प्रतीत होना भाव-शवलता है यहीं यह माव-शवलता श्रीकृष्ण-विषयक रित-भाव का श्रद्ध है। अतः यहाँ भाव शवलता अपराङ्क है।

श्रपराङ्ग व्यंग्य में श्रमलक्यकम व्यग्य (रस, माव, रसामास, मावामास, माव-शान्ति, मावोदय, मावसन्धि श्रीर माव शवलता) के श्रपराङ्ग होने के जो मेद ऊपर दिखाये गये हैं, उनके नाम रसवत्, प्रेमस् श्रादि श्रलङ्कार वतलाये गये हैं। कुछ प्रथों में इनको श्रलङ्कार प्रकरण में श्रलङ्कारों के श्रन्तर्गत लिखे गये हैं। किन्तु ये गौण व्यंग्यान्यक होने के कारण वास्तव में गुणीभूतव्यंग्य ही है। श्रलङ्कार तो वाच्यार्थ रूप होते हैं, न कि व्यग्यार्थ। श्रलङ्कारता तो इनमें नाम मात्र है। श्रभीत् श्रलङ्कारों का धर्म इनमें केवल यही है कि जिस प्रकार श्रलङ्कार दूसरे को (शब्दार्थ को) शोमित करते हैं, उसी प्रकार ये मी श्रपराङ्ग होकर दूसरे को (रस भावादि को) शोमित करते हैं। इसिलये काव्यप्रकाश में इन्हें गुणीभूतव्यंग्य के श्रन्तर्गत ही लिखे गये हैं।

वाच्यार्थ में शन्द-शिक-मूलक संलद्यकम की अपराङ्गता—

कीन्हों मैं श्रमन जन थानन त्यों कानन में, कनक-मृग-तृष्णा सों मित की श्रमाई है ; बोल्यो बार-बार मुख वैदेही पुकार तेती— बारि धार श्रॉलन सों श्रश्नु की दराई है । कान लगे ताने ताकलंक भरता के बान, भीरज न छाँहि सारी घटना घटाई है; पोई है श्रवस्य श्रविरामता सों रामता कों, जानकी हू आई पै न हाथ कहाँ पाई है। ॥३४४॥

निराशा को प्राप्त होकर किसी राज-सेवक की यह उकि है। मैंने रामता-श्रीरामचन्द्रजी की समानता तो त्रवश्य प्राप्त कर ली, उत्होंने जो-जो कार्य किये थे वे सभी कार्य मैंने भी किये किन्त वे तो जानकीजी के मिल जाने से कतकार्य हो गये थे पर मेरे हाथ कुछ न त्राया । इस पद्म के शब्द-शक्ति द्वारा दी अर्थ होते हैं । ऊपर के तीनो पादों में भगवान रामचन्द्र के कायों की शिलष्ट पदों द्वारा वक्ता ने अपने में समानता दिखाई है। ऋर्यात् श्रीरामचन्द्रजी ने कनकन्म्रग की तृष्णा से जनस्थान नाम के कानन ( वन ) में भ्रमण किया था, मैं भी जन श्रर्थात लोगों के स्थानों में श्रीर जड़लों में कनक ( सुवर्ण ) की श्रर्थात धन की मृग-तृष्णा से भटकता फिरा । उन्होंने वैदेही का (सीताजी का) नाम कह-कहकर ऋाँखों से ऋभूपात छुटाए थे, मैंने भी वै-देही ऋर्थात् 'ज़रूर दों, 'कुछ तो जलर दों इस प्रकार कह-कहकर दुःख के आँसू बार-बार बहाए। उन्होंने लड्डा के मर्ता (स्वामी) रावण के ऊपर कान तक तानकर बाण चलाए थे, श्रौर धैर्य से बहुत-सी युद्ध की रचना रची थी, मैंने भी भर्ता के ताने श्रर्थात् वचनों के बागा सुने, जो मेरे लिये कलक्क रूप थे। मै ये घटनाएँ धैर्य से सहता रहा, किन्तु जिसके लिये उन्होंने ये कार्य किये थे, वह जानकी उनको तो मिल गई, पर हाय ! मैं यों ही रहा, प्राणों तक की नौबत आगई, पर पाई भी कहीं हाथ न आई।

१ जिस 'जनस्थाने आन्तं' पद्यका यह अनुवाद है, वह अह वाचस्पति के नाम से कविकएठाभरण में हैं।

यहाँ 'जनशानन' इत्यादि शब्दों के दो ऋर्थ होने के कारण श्रीरामचन्द्र का साहश्य ( उपमा ) शब्द-शक्ति-मूलक अनुरखन ध्वनि द्धारा वक्ता में प्रतीत होता है, इसिलये यहाँ प्रधान व्यंग्य हो सकता था । किन्तु शब्द-शिक्त-मूलक ध्वनि से प्रतीत होनेवाला यह सादृश्य चौथे पाद के 'रामता पाई' पद द्वारा प्रकट कर दिया गया हैं, अतः यह वाच्य हो गया है-छिपा हुन्रा व्यंग्य नहीं रहा है। अर्थात् अपरवाले तीनो पादों में जो व्यंग्यार्थ द्वारा दूसरे अर्थ प्रतीत होते हैं वे वाच्यार्थ के पोषक हो गए हैं, अतः वाच्यार्थ का अङ्ग हो जाने के कारण वह / क्ष्यंग्यार्थ प्रधानता से गिरकर गुणीभूतव्यंग्य हो गया है। यह शव्द-शक्ति-मलक इसलिये है कि 'जनथान', 'कनक-मृग-तृष्णा' श्रीर 'वैदेही', स्त्रादि पदों के स्थान पर इसी स्त्रर्थ के बोधक दूसरे शब्द बदल देने पर च्यंग्यार्थं सूचित नहीं हो सकता है। 'सलच्यकमन्यंग्य अनुरणन' इस-लिये है कि श्रीरामचन्द्र-विषयक जो वाच्यार्थ है उसके पश्चात च्यंग्यार्थ सूचित होता है । यहाँ शब्द-शिक्त-मूलक अनुरग्रन रूप जो श्रीरामचन्द्र का उपमान माव श्रीर वक्ता का उपमेय माव श्रर्थात् व्यंग्य उपमा है, वह व्यंग्य 'रामता पाई' इस वाच्य का श्रद्ध होने से श्रपराङ्ग नुग्णीभूतव्यंग्य है, न कि वाच्यसिद्धचड्डा स्योंकि 'रामता पाई' इस चाच्यार्थ की सिद्धि 'जनयान-भ्रमण्' आदि विशेषण रूप वाच्यार्थ से ही हो जाती है-उसके लिये व्यंग्यार्थ की अपेन्ना नहीं रहती है। 'वाच्य सिद्रचङ्ग' में तो ब्यग्यार्थ के विना वाच्यार्थ की सिद्धि नहीं होती। यह चाच्यसिद्धचड्ड के उदाहरणों में श्रागे सृष्ट किया जायगा। अर्थ-शिक मूलक संलद्यकम का वाच्य के अङ्गभूत होना-

बिरह-बिकल निलनी निकट आय, अनत रहि रात।
पाद-पतन सों जतन किर अब रिव इहिँ विकसात ॥३४४॥
अतुनय के त्रिना ही मान छोड़े देने वाली नायिका से सखी की
यह उिक है। हे सखि! देख सारी रात अन्यत्र रहकर, प्रमात में विरह-

व्याकुल कमिलनी के निकट ब्राकर, सूर्य ब्रब पाद-पतन से—पैरों में गिरकर या श्लेषार्थ से ब्रपनी किरणो द्वारा इसे विकसित कर रहे हैं मना रहे हैं।

यहाँ सूर्य ऋौर कमिलनी का वृत्तान्त वाच्यार्थ है। इस वाच्यार्थ से नायक श्रौर नायिका का जो बत्तान्त प्रतीत होता है, वह श्रर्थ-शक्ति-मूलक व्यंग्यार्थ है। कवि ने यह वर्णन सर्य-कमिलनी का किया है, पर इसके द्वारा नायक ग्रीर नायिका के शुकार-रस का भी श्रास्वादन होता है; श्रतएव यहाँ इस व्यंग्यार्थ से उक्त वाच्यार्थ का उत्कर्ष होता है। शब्द बदल देने पर भी इस व्यंग्यार्थ की (नायक-नायिका के बृत्तान्त की) प्रतीति हो सकती है, इसलिये अर्थ-शिक-मुलक है। यह सूर्य-कमलिनी का चुत्तान्त जो वाच्यार्थ है, वह प्राकरिएक है। इस वाच्यार्थ द्वारा प्रसिद्धि वश जो अन्यासक नायक और नायिका का वृत्तान्त समान व्यवहार से प्रतीत होता है, वह व्यंग्यार्थ ऋपाकरिएक है, श्रीर उस (व्यंग्यार्थ) की प्रधानता नही है-केवल वाच्यार्थ मे आरोपित होकर वह वाच्यार्थ के चमत्कार को वढ़ा देता है। इसलिये व्यंग्यार्थ यहाँ वाच्यार्थ का ऋड़ है. श्रर्थात् श्रपराङ्ग-गुर्णीभृत व्यग्य है । यहाँ भी व्यंग्यार्थं की प्रतीति के प्रथम ही वाच्यार्थ की सिद्धि हो जाती है, स्रतः वाच्यसिद्धयङ्ग नहीं है। 'समासोिक' त्रालङ्कार मे यही त्रापराङ्ग-गुर्गीभृतव्यंग्य होता है, क्योंकि समासोक्ति में वाच्य अर्थ की प्रधानता रहती है। अपराङ्ग व्यंग्य में श्रप्राकरिएक से प्राकरिएक अर्थ की प्रतीति नहीं होती है, अतएव इसे 'अप्रस्तुतप्रशंसा' अलङ्कार का विषय न समभना चाहिये।

# (३) वाच्यसिद्ध्यङ्ग व्यंग्य

जो व्यंग्य वाच्यार्थ की सिद्धि करनेवाला होता है, उसे वाच्यसिद्धचङ्ग कहते हैं। जलद-भुजग-विष विषम श्रति बिरहिन दुखद अपार ; श्राप्ति श्रलस चित-भरम हू करतु मरन तन-छार ।३४६॥

अर्थात् मेघ-रूर भुजङ्ग (सर्प) का विष अर्थात् जल श्रायन्त विषम है। वह वियोगियों को विषयों से विरक्त करनेवाला एवं उनके आलस्य, चित्त-अम और मरण का कारण है—शरीर को जला देता है। यहाँ मेघ को सर्प कहा है। यह अर्थ तब तक सिद्ध नह हो सकता है जब तक विष अर्थात् जल में विष (जहर) की व्यञ्जना नहीं होती है। विष का अर्थ जल हो जाने पर अभिधा रक जाती है, और व्यञ्जना द्वारा विष का व्यंग्यार्थ जहर प्रतीत होने पर वाच्यार्थ की सिद्धि हो जाती है अर्थात् यहाँ व्यंग्यार्थ ही वाच्यार्थ को सिद्ध करता है।

> ''करत प्रकास सु दिसिन कों रही ज्योति ऋति जागि ; है प्रताप तेरो नृपति ! बैरी - बंस - दवागि ।''३४७॥

यह राजा के प्रति किव की उिंत है। है राजन्! सारी दिशाओं को प्रकाशित करनेवाला तेरा प्रदीप्त यश शत्रुओं के वंश के लिये दावानल हैं। यहाँ प्रताप को दावानल कहा गया है। जङ्गल में लगनेवाली श्रानि को दावानल कहते हैं; श्रातप्य जब तक जङ्गल की तरह जलनेवाली कोई वस्तु न कही जाय, तब तक प्रताप को दावानल कहना सिद्ध नहीं हो सकता है। 'वंस' पद बॉस श्रीर कुल दोनों का वासक है। उसका श्रर्थ 'वेरी' शब्द की समीपता के कारण कुल हो जाने पर श्रिमेघा कक जाती है। तदनन्तर व्यंग्य से शत्रु-कुल में बॉस के जङ्गल की प्रतीति होती है, और इसके द्वारा प्रताप को दावानल कहना सिद्ध हो जाता है; श्रातः यह वास्यसिद्ध यङ्ग व्यंग्य है।

श्रपराङ्ग व्यंग्य श्रौर वान्यसिद्धचङ्ग व्यंग्य में यह मेद है कि 'श्रपराङ्ग-व्यंग्य' में व्यंग्य द्वारा वान्यार्थ को सिद्ध करने की

१ विष का अर्थ जल भी है।

अपेत्ता नहीं रहती है—वहाँ व्यंग्य, वाच्यार्थ का केवल उत्कर्षक होता है। किन्तु वाच्यसिद्धचड्न व्यङ्ग में वाच्यार्थ की सिद्धि करने के लिये व्यंग्यार्थ की श्रपेत्ता रहती है।

#### ( ४ ) ऋस्फुट व्यंग्य

जहाँ व्यंग्यार्थ स्फुट रूप से प्रतीत होता हो उसे अस्फुट व्यंग्य कहते हैं।

> द्यन देखे देखन चहें देखें बिद्धरन भीत ; देखे बिन, देखेंहु पै तुमसों सुख नहिं मीत ।३४८॥

मित्र के प्रति किसी की उक्ति है—'जब आप नहीं दीखते हैं—दूर रहते हैं—तब तो आगको देखने की उत्कट इच्छा बनी रहती है, इसिलये मुख नहीं मिलता। जब आप दृष्टिगत रहते हैं—समीप रहते हैं—तब पुनः वियोग होने का भय रहता है। अतएव न तो आपको विना देखे ही मुख है, और न देखने पर ही'। यहाँ 'आप सदैव समीप ही रहिए' यह व्यग्य है, किन्तु इसकी प्रतीति बडी कठिनता से होती है। अतः अस्फुट है।

"साजि सिँगार हुजास विखास अवास तें पीतम-वास पथारी; देह की दीपति ऐसी लसै जिहिँ देखत दामिन कोटिक बारी। श्रागे ह्वै जाइकै श्रादर के कर पे कर राखि ले श्राए मुरारी; भैंचकी हेरि हँसी बिजखी तिय भीतर भीन भयो रेंग भारी।"३४३॥

यहाँ 'भैचक' श्रोर 'विलखने' मे क्या व्यंय है, सो स्फुट प्रतीत नहीं होता है। बहुत कठिनता से हर्ष के कारण 'किलकिञ्चित्' भाव स्चित् होता है, श्रतः श्रस्फुट है।

१ श्रच्छी तरह ।

#### ( ५ ) सन्दिग्धप्राधान्य व्यंग्य

जहाँ ऐसा निर्णयन हो सके कि वाच्यार्थ में चमत्कार श्रिथिक है या व्यंग्यार्थ में ? वहाँ सन्दिग्धप्राधान्य व्यंग्य होता है।

> कगत ही सिस उद्धि ज्यों कछुड्क धीरज छोर ; त्रिनयन तब निरतन लगे उमा-चदन की स्रोर ।३४०॥

कामदेव द्वारा वसन्त ऋतु का आविर्भाव किया जाने पर पार्वतीजी के सम्मुख श्रीशिवजी की जो अवस्था हुई, उसका यह वर्णन है। 'श्रीशिवजी का पार्वती के सम्मुख देखना' वाच्यार्थ है और 'अन्य अमिलाषाएँ' व्यंग्यार्थ हैं। इन दोनो ही अर्थों में समान चमत्कार है। यहाँ व्यग्यार्थ की प्रधानता है या वाच्यार्थ की १ यह सन्देह-जनक है; इसिलिये सन्दिग्धप्राधान्य व्यंग्य है।

#### (६) तुल्यप्राधान्य व्यंग्य

जो व्यंग्य वाच्यार्थ के समान होता है, उसे तुल्य-प्राधान्य व्यंग्य कहते हैं।

> विप्रन को अपराध नहिँ करिबो ही कल्यानु ; परसुराम है मित्र पे दुर्मन ह्वीहि हैं जानु ।३४१॥

राच्सो के उपद्रवों से कोधित परशुरामजी का रावण के पास मेजा हुआ यह सन्देश हैं। 'ब्राझणों का अपराध (तिरस्कार) नहीं करने में ही दुम लोगों का कल्याण है। मैं परशुराम दुम्हारा मित्र हूँ, किन्तु यदि दुम ब्राझणों पर आक्रमण करोगे तो हम दुर्मन हो जायंगे' यह वाच्यार्थ है। व्यग्य यह है कि 'मैं यदि दुम लोगों पर विगड जाऊंगा तो सारे राज्ञ्स-कुल का सर्वनाश समभ्यना । यहाँ व्यंग्य श्रौर वाच्यार्थ दोनो प्रधान हैं—दोनो में समान चमत्कार है। श्रतः तुल्य-प्राधान्य व्यंग्य है।

# (७) काकाित्तप्त व्यंग्य काक्वाित्तप्त व्यंग्य काक्वाित्तप्त कहा जाता है।

'काकु' एक प्रकार की करठ की ध्वनि होती है, जिसके द्वारा कहे हुए शब्दो का अर्थ वक्ता के कहने के साथ ही वाच्यार्थ के विपरीत अर्थ में बदल जाता है। यह व्यंग्य गौरा इसलिये है कि सहज ही में तत्काल जान लिया जाता है।

''जो हिर कों तिज आन उपासत सो मितमंद फजीहत होई , उयों अपने भरतारिह झाँदि भई विभिचारिनि कामिनि कोई। 'सुन्दर' ताहि न आदर जान फिरै विमुखी अपनी पति खोई ; चूह मरै किन कूप ममार कहा जग जीवत है सठ सोई ?" ६४२

'कहा जग जीवत है सठ सोई ?' यह काकु-उिक है। इसके कहने के साथ ही 'वह जीता नहीं है' (जीता हुन्ना ही मरा है) यह व्यंग्यार्थ, जो वाच्यार्थ से विपरीत है, प्रतीत होने लगता है।

> श्रंध-सुत कीरबन सारे सत बंधन कीं, ह्रै के क्रुद्ध-मत्त कहा युद्ध में पढ़ारों ना ? करिके कबंध ताहि रंध्रसौं जु पीने काज, हु:सासन उर हू सों रक्न कीं निकारों ना । मारों ना सुयोधन हू बिदारों ना उरू कहा ? मेरी वा प्रतिज्ञा हू की श्रवज्ञा विचारों ना ?

१ कुाकु उक्ति द्वारा व्हिँचकर श्राया हुन्ना।

#### करों क्यों न संघ पाँच प्राप्तन प्रबंध रूप, भूप वो तिहारों है न चारो हों निवारों ना १३४३॥

कौरवो से पाँच गाँव लेकर सन्धि करने की वात सुनकर सहदेव के प्रति कुपित भीमसेन की यह उक्ति है। वाच्यार्थ में कौरवों को न मारने के लिये और सन्धि करने के लिये कहा गया है। किन्तु जिस भीमसेन ने दुर्योधनादि एक सौ कौरव भाताओं को मारने की, दुरशासन के रुधिर पीने की और दुर्योधन की उरू मक्त करने की प्रतिज्ञा की थी उसके द्वारा यह कथन सम्मव नहीं हो सकता। यहाँ कोध के आवेश में करठ की एक विशेष ध्वनि द्वारा, कहे हुए 'क्या मैं कौरव-बन्धुओं को न मारूँ हत्यादि काकु-उक्ति के वाच्यार्थ रूप प्रश्न के साथ तत्काल यह व्यंग्यार्थ आद्वित हो आता है कि 'मै कौरव-बन्धुओं को अवश्य मारूँ गा' इत्यादि। अतः यह काकाचित व्यंग्य है।

ध्वनि-प्रकरण मे पहिले काकु-वैशिष्ठण व्यंग्य में 'काकु'-उिक के कारण ध्वनित होने वाले व्यंग्य को ध्वनि कहा गया है और यहाँ इसे गुणीभूतव्यंग्य माना गया है। वात यह है कि काकु-उिक के वाच्यार्थ रूप प्रश्न के साथ, निषेधात्मक व्यंग्य तत्काल जान लिया जाता है, और वाक्य पूरा हो जाता है। उसके पश्चात् जहाँ कोई दूसरा व्यंग्यार्थ न हो वहाँ गुणीभूतव्यंग्य होता है। किन्तु काकु-उिक के प्रश्न का व्यंग्यार्थ रूप निषेध सूचित हो जाने के पश्चात् भी जहाँ अन्य व्यंग्यार्थ की ध्वनि-निकलती है और जो तत्काल प्रतीत नहीं हो सकती—विलम्ब से काव्य-मर्मजो को ही प्रतीत होती है—वहाँ काकु-वैशिष्ठण व्यंग्य होता है। इसका विशेष विवेचन पहिले काकु-वैशिष्ठण व्यंग्य में कर चुके हैं।

१ देखी पृष्ठ १४।

#### ( ८ ) ऋसुन्दर व्यंग्य

व्यंग्यार्थ की अपेचा जहाँ वाच्यार्थ अधिक चमत्कारक होता है, उसे असुन्दर व्यंग्य कहते हैं।

> उदे विहरा घन-कुंज में वह धुनि सुनि ततकाल ; सिथलित तन विकलित भई गृह-कारज-रत बाल ।३४४॥

'समीप के वन-कुञ्ज में पित्त्यों के उड़ने के शब्द सुनकर घर के काम मे लगी हुई नायिका व्याकुल हो गई'। इस वाच्यार्थ में 'सङ्केत किया हुआ प्रेमी कुञ्ज मे पहुंच गया और नायिका न जा सकी' यह व्यग्यार्थ है। वाच्यार्थ में पित्त्यों के शब्द अवण-मात्र से सारे अङ्को मे शिथिलता और विकलता हो जाने मे जैसा चमत्कार है वैसा इस व्यंग्यार्थ में नहीं है, इसलिये असुन्दर व्यग्य है।

#### -R#2-

# गुगीभूत व्यंग्य के भेदों की संख्या

ं ध्विन के जो ५१ शुद्ध मेद होते हैं, उनमें से 'वस्तु से श्रलङ्कार व्यंग्य" के निम्न लिखित ६ मेद छोड़ देने पर शेष जो ४२ मेद रहते हैं वही गुणीभूतव्यंग्य के शुद्ध मेद होते हैं—

३ स्वतः सम्भवी वस्तु से श्रलङ्कारव्यंग्य-पदगतं, वाक्यगत श्रोरं प्रवन्धगत ।

३ कवि-प्रौढ़ोिकि सिद्धवस्तु से अलङ्कारन्यंग्य-पदगत, वाक्यगत और प्रवन्धगत।

३ किनिनिवद्ध-पात्र की प्रौढ़ोिक्ति-सिद्धवस्तु से अलङ्कार व्यंग्य—` पदगत, वाक्यगत और प्रवन्धगत। ये नौ भेद गुणीभूतव्यंग्य के नहीं हो सकते। क्योंकि प्रथम तो, वस्तु रूप वाच्यार्थ से वाच्यार्थ का अलङ्कार स्वतः ही अधिक चमत्कारक होता है, क्योंकि अलङ्कार की योजना ही इसलिये की जाती है। दूसरे, ह्यंग्य होने पर अलङ्कार का चमत्कार और भी बढ़ जाता है। अतएव ह्याय-अलङ्कार गुणीभूत नहीं हो सकता ।

गुणीभूत व्यंग्य के उक्त ४२ शुद्ध भेद, अगृद्ध आदि आठा प्रकार के होते हैं। इस प्रकार गुणीभूतव्यंग्य के ३३६ शुद्ध भेद होते हैं। ३३६ शुद्ध भेदों के, परस्पर मे एक दूसरे से मिश्रित होने पर, (३३६ से ३३६ गुणान करने पर) १,१२,८६६ भेद होते हैं। ये १,१२,८६६ भेद तीन प्रकार के संकर और एक प्रकार की संस्रष्टि भेद से (चार के गुणान करने पर) ४,५१,५८४ संकीर्ण (मिश्रित) भेद होते हैं। और इनमें ३३६ शुद्ध भेद जोड देने पर ४,५१,६२० गुणीभूतव्यंग्य के भेद होते हैं।

# ध्वनि और गुणीभूतव्यंग्य के मिश्रित भेद

सजातीय से सजातीय के मिश्रण से अर्थात् ध्विन से ध्विन, गुणीभूत ध्याय से गुणीभूतव्याय और अलङ्कार से अलङ्कार का जिस प्रकार मिश्रण होकर मेद उत्पन्न होते हैं, उसी प्रकार विजातीय के विजातीय से मिश्रण होने से (जैसे ध्विन से गुणीभूतव्यंग्य एवं अलङ्कार के ) असंख्या मिश्रित मेद हो जाते हैं।

ध्विन से ध्विन के सजातीय मिश्रण के अर्थात् ध्विन की संस्रिष्ट और सकर के उदाहरण ध्विन प्रकरण में दिखाए जा चुके हैं।

१ 'न्यज्यन्ते वस्तुम।त्रेण यदालङ्कृतयस्तदाः ; भ्रुवं ध्वन्यद्गता तासां कान्यवृत्ते स्तदाश्रयात्।

ध्वन्यालोक २ । ३२ ।

ध्वित के साथ गुणीभूतव्यंग्य के मिश्रण (संकर) का उदाहरण 'उठजधननसपरसकरन' (पृष्ठ २०५) है। उसमें कठण-रस की प्रधानता को लेकर ध्वित है, श्रीर श्रृद्धार-रस की गौणता को लेकर गुणीभूत स्र्यंग्य है, श्रीर इनका श्रृद्धाद्धी भाव संकर है।

ध्वित के साथ अलङ्कार के मिश्रण का उदाहरण करके तल सों ज कपोलन की "" (पद्य सं० ३७२) है। उसमें रलेष, रूपक और व्यतिरेक ये तीनो अलङ्कार विप्रलम्म-शृङ्कार के अड़ होने के कारण असंलद्यक्रम-व्यंग्य ध्विन और अलङ्कारों का अड़ाड़ी माव संकर है। गुणीभूतव्यंग्य के साथ अलङ्कार के मिश्रण का उदाहरण— "बैठी जहाँ गुरुनारि समाज में गेह के काज में है बस प्यारी; देख्यों तहाँ बनते चित्र आवत नंदकुमार कुमार बिहारी। जीन्हें सखी करकांज में मंजुल मंजरी-बंजुल कुंज चिन्हारी; चंदमुखी मुखचंद की कांति सौं मोर के चद-सी मंद निहारी।"३४४

यहाँ 'कुझ में मिलने का सक्केत करके नायिका का वहाँ न जा सकना' व्यंग्यार्थ है। इस व्यंग्यार्थ से वाच्यार्थ ग्रिधिक चमत्कारक है। श्रतः गुणीभूतव्यंग्य है। नायिका के मुख की म्लानता को प्रभात के चन्द्रमा की जो उपमा दी गई है, उससे उक्त व्यंग्यार्थ की पृष्टि होती है। इस प्रकार गुणीभूतव्यंग्य का उपमा श्रलङ्कार श्रद्ध हो जाने से गुणीभूतव्यंग्य श्रोर श्रलङ्कार का श्रद्धाद्दी भाव संकर है।

इसी प्रकार स्रन्य मिश्रित भेदों के उदाहरण होते हैं। विस्तार-भय से स्रधिक उदाहरण नहीं दिए गए हैं।

# ध्वनि श्रौर गुर्गाभूतव्यंग्य का विषय विभाजन

'दीपक' स्रोर 'तुल्ययोगिता' स्रादि स्रलङ्कारो में वाचक शब्द के स्रमाव में जो उपमा स्रादि स्रलङ्कार व्यंग्य रहते हैं, वे गुणीभूतव्यंग्य होते हैं। वाच्यार्थ-अलङ्कारों में जो अलङ्कार 'व्यंग्य' रूप होते हैं (अलङ्कारों की ध्विन निकलती है और जो ध्विन-प्रकरण में दिखाये जा चुके हैं), वे प्रधानता से ध्विनत होते हैं, और इसिलये उन्हें ध्विन का मेद माना गया है। किन्तु दीनक, तुल्ययोगिता आदि में जो उपमा आदि व्यंग्य होते हैं, वे प्रधानता से ध्विनत नहीं होते। दीपक आदि में उपमा आदि जो व्यंग्यार्थ रहते हैं उनके ज्ञान के ज्ञिना ही 'दीपक' आदि अलङ्कारों की रचना के चमत्कार में ही आस्वाद आ जाता है—व्यंग्य रूप से रहनेवाले उपमादि तक दूर जाने की आवश्यकता ही नहीं रहती है। वहाँ किन का तात्पर्य व्यंग्यार्थ में नहीं होता है। ध्विनकार का कहना है कि वाच्यार्थ के अलङ्कार में अन्य अलङ्कार की प्रतीति होने पर भी जहाँ उस—अन्य अलङ्कार—की प्रतीति में किन का तात्पर्य नहीं होता वहाँ ध्विन नहीं होती है।

शब्द द्वारा साष्ट कर देने से व्यंग्यार्थ की रमणीयता कम हो जाती है श्रतः जो व्यंग्यार्थ शब्द द्वारा स्नष्ट कर दिया जाता है, वह गुणीभूत हो जाता है | जैसे—

> गोपराग-हत रिष्ट सों कछुड् न सकी निहार ; स्वितित भई हों नाथ ! अब पतितन लेहु उधार । पतितन केंदु उधार ? देहु अवलंबन केंसव ! सरन आप ही एक खिन्न सब अबलन को अब । यों सलेस कहि उचन सुखद सृदु सरस राग-भूत ; सुदित किए नेंद्वाल, बाल हग-गोपराग-हत ।३१६॥

१ 'श्रलङ्कारान्तरस्यापि प्रतीतौ यत्र भासते ; तत्परत्वं न कान्यस्य नासौ मार्गो ध्वनेर्यतः ।'

<sup>-</sup>ध्वन्यातीक २ । ३०

श्रीकृष्ण के समीप गई हुई किसी गोपी को दूर खड़े हुए श्रीकृष्ण में अन्य गोप का श्रेम हो गया। श्रीकृष्ण के समीप पहुँचने पर उस गोपी की श्रीनन्दनन्दन के प्रति यह उिक है—'हे केशन, गो-पराग अर्थात् गौत्रों के खुरो से उड़ी हुई धूिल से दृष्टि धुँघली हो जाने से मैं स्पष्ट नहीं देख सकी और मार्ग भूल गई हूँ। मुक्त भटकती हुई को आप सहारा दीजिए। आप ही दुर्वलों के शरुख हैं। इस प्रकार श्लेप से मधुर वाक्य कहकर मजाइना ने श्रीनन्दनन्दन को प्रसन्न कर लिया। यह वाच्यार्थ है। इसमें व्यंग्यार्थ यह है कि 'मेरी हृष्टि गोप-राग अर्थात् किसी अन्य गोप के राग से हृत (भ्रान्त) हो जाने से मै कुछ देख न सकी—आपको पहचान न सकी—इसलिय मै स्ललित हो गई हूँ—मैंने भूल की है—अब आपके चरुखों में गिरी हुई हूँ। आप मुक्ते स्वीकार करे। जिन्न अनलाओं के (काम-तत रमिखयों के) आप ही एकमात्र शरुख हैं'। यह व्यंग्यार्थ 'सलेश' पद द्वारा प्रकट कर दिया गया है। अतः व्यंग्य की रमिखीयता कम हो जाने से वह गुखीभूतव्यंग्य हो गया है। यदि यहाँ 'सलेश' पद न होता तो यह ध्वनि हो सकती थी।

गुणीभूत होकर भी व्यंग्य रस ऋादि के तातार्थ पर ध्यान देने से ध्वनि ऋवस्था को प्राप्त हो जाता है ।

यहाँ प्रश्न यह होता है कि जब रस ख्रादि के तात्पर्य पर ध्यान देने से गुणीभूतव्यम्य को भी ध्वनि समभा जायगा, तो गुणीभूतव्यंग्य का कोई विषय ही नहीं रहेगा है उत्तर यह है कि ध्वनि या गुणीभूत का निर्णय इनकी प्रधानता पर ही निर्भर है। रसात्मक वर्णन में जहाँ

१ "प्रकारोऽयं गुण्भिमूतव्यं गयोऽपि ध्वनिरूपताम् ; धत्ते रसादिसात्पर्यंपर्यां लोचनया पुनः।" —ध्वन्यालीक १ । ४१

व्यंग्यार्थ की प्रधानता होगी, वहाँ उसकी ध्वनि संज्ञा होगी, और जहाँ व्यंग्यार्थ प्रधान नहीं होगा, वहाँ वह गुणीभूतव्यंग्य ही होगा। अर्थात् ध्वनि श्रीर गुणीभूतव्यंग्य, इन दोनों में जहाँ जिसका माना जाना युक्ति-युक्त हो—जिसमें अधिक चमत्कार हो—वहाँ उसी को मानना चाहिए। सर्वत्र ध्वनि नहीं ।

#### देखिये--

फूलन को गजरा गुहि लाल ने प्यारी कों चाह्यो कराइबो धारन ; टेंरत में मुख ते निकस्यो तब भूलिके सौंति को नाम श्रकारन । हास हुलास गयो उड़ि भामिनि बोलि कछू न कियो ज उचारन ; लेखन भूमि लगी पद के नख और लगी श्रमुवा हग ढारन ।३४७॥

किरवे को सिँगार विदा के समै हुत्तसाय हिये सजनी मिलि श्राई; पद-पंकज में महँदी को रचाय सली इक यों किहकै मुसकाई। 'पिय सीस की चंदकला छुहिबो करें' श्रासिष ये हैं हमारो सदाई; मुख ते न कहो कछु पै गिरिजा मनि-माल को लै तिहिँ श्रोर चलाई। ३४८

तात्पर्य का विचार करने पर इन दोनो पद्यों में श्रङ्गार-रस की व्यञ्जना है। क्योंकि यहाँ पहले पद्य में माव-शान्ति ऋौर दूसरे पद्य में त्रीडा, श्रवहित्या, ईर्ष्या ऋौर गर्व-भाव ध्वनित होते हैं, ऋतः श्रसंलद्द्य-क्रम-त्यंग्य ध्वनि है। किन्तु 'बोलि कळ्लू न कियो जु उचारन' ऋौर 'मुख ते न कह्यों कञ्जु' इन वाक्यों द्वारा भाव-शान्ति और त्रीडा आदि ब्यंग्यार्थ

१ ''प्रमेदस्यास्य विषयो यश्च युक्त्या प्रतीयते । विधातस्या सहृदयैर्ने तत्र ध्वनियोजना ।''

<sup>--</sup>ध्वन्यालोक ३ । ४०

भाव स्पष्ट हो गए हैं, अतएव उनकी 'ध्वनि' संज्ञा न रह कर अगूढ़ गुर्गीभूतव्यंग्य प्रधान हो गया है।

इसी प्रकार जहाँ रसादि व्यंग्यार्थ केवल नगरी आदि के वर्णन के अङ्ग हो जाते हैं, वहाँ भी गुणीभूतव्यंग्य ही समभना चाहिए । जैसे—

नीवी प्रंथी-शियद्धित जहाँ चीर विंबाघरों के— वेंचे जाते चपल कर से काम-रागी-प्रियों के। वे भोली ही-विवश, मिंगु के दीप चाहैं बुम्ताना, हो जाता है विफल उनका चूर्ण मुखी-चलाना। ११४॥

यहाँ सम्भोग-शृङ्कार श्रलकापुरी के वर्णन का श्रङ्ग है, श्रतः गुणी-भूतव्यंग्य है।



### षष्ठ स्तवक

->>#F

#### . गुण

काष्य का आतमा रस है। गुण रस के वर्म हैं। अर्थात् गुण रस में रहते हैं। गुण रस के अन्तरक हैं और अलक्कार रस के बहिरक्क, क्योंकि अलक्कार रस का धर्म नहीं है। इसलिये अलक्कारों के पहले गुणों के विषय में विवेचन किया जाना समुचित है।

'गुण' के महत्व के विषय में भगवान् वेदव्यास आज्ञा करते हैं कि गुण्-रहित काव्य, अलङ्कार-युक्त होने पर भी, आनन्द-अद नहीं होता है। जैसे कामिनी के लालित्य आदि गुण्-रहित शरीर पर हार आदि आभू-षण केवल भार रूप होते हैं।

### गुण का सामान्य लन्नण

जो रस के धर्म एवं उत्कर्ष के कारण हैं और जिनकी रस के साथ अचल स्थिति रहती है, वे गुण कहे-जाते हैं।

१ 'श्रसङ् कृतमिप शील्यं न काल्यं निर्गु गां भवेत ; वयुष्यतिति स्त्रीगां हारो भारायते परम् ।

<sup>—</sup>अनिवुराण, ३४६। 🛊

जैसे शूरता ख्रादि चेतन ब्रात्मा के धर्म हैं उसी प्रकार माधुर्य ब्रादि गुण काव्य के ब्रात्मा रस के धर्म हैं। इसीलिये गुण रस के धर्म कहे गये हैं।

'गुगा' को रस का उत्कर्षक कहा जाने का कारण यह है कि इसमें दोष का अभाव है। किसी वस्तु का उत्कर्ष तभी हो सकता है जब उसमें कोई दोष नहीं होता है।

'गुरा।' रस के साथ नित्य रहनेवाले हैं। जहाँ रस की स्थिति होती है, वहाँ गुरा, रस का अवश्य उपकार करते हैं। इसलिये रस के साथ गुरा की अचलस्थिति कही गई है।

रसयुक्त काव्य में ही गुण रहते हैं—नीरस काव्य में नहीं। सुकुमार वर्णांवालें नीरस काव्य को भी लोग 'मधुर' कह देते हैं, किन्तु ऐसा कहना न्त्रौपचारिक हैं। जैसे शौर्यादि गुण श्रात्मा के धर्म हैं, किन्तु किसी व्यक्ति में वस्तुतः शूर्त्व न रहने पर भी केवल उसके शरीर की स्थूलता देखकर श्रूद्र्दर्शों लोग उसे शूर्त्वीर कह देते हैं। इसी प्रकार जिनकी बुद्धि रस-विवचन तक नहीं पहुँच सकती है, वे लोग वर्ण-रचना (पद-समूह) की श्रापात रमणीयता देखकर नीरस काव्य को भी माधुर्य-युक्त काव्य कह देते हैं। श्राचार्य मम्मट का मत है कि वास्तव में माधुर्य श्रादि गुण केवल वर्ण-रचना के श्राश्रित नहीं हैं किन्तु वे रस के धर्म हैं श्रीर समुचित वर्ण, समास श्रीर रचना द्वारा व्यक्तित होते हैं। पिएडतराज जगनाय वर्ण-रचना में भी गुणों की स्थिति मानते हैं।

१ 'तथा च शब्दार्थयोरिष माधुर्योद्रोदशस्य सत्वादुपचारो नैव कल्प्य इति तु मादशाः'—रसगङ्गाघर, प्रथम भ्रानन, पृष्ठ १४। इस विषय का विस्तृत विवेचन हमारे 'संस्कृतसाहित्यकाइतिहास' के द्वितीय भाग में किया गया है।

# गुण श्रीर श्रलङ्कार

गुण श्रोर श्रवहार दोनो ही काव्य के उत्कर्षक हैं। किन्तु इनके सामान्य लक्षणो पर ध्यान देने से इनका मेद स्पष्ट हो जाता है। 'गुण' रस के धर्म हैं, क्योंकि गुण रस के साथ नित्य रहते हैं। श्रवहार रस-रहित—नीरस काव्य में भी रहते हैं। 'गुण' रस का सदैव उपकार करते हैं, पर 'श्रवहार' रस के साथ रहकर कभी रस के उपकारक होते हैं श्रौर कभी उपकारक न होकर प्रत्युत श्रवप्रकारक भी होते हैं। देखिये—

# रस श्रीर श्रलङ्कार

"हीं ही बज बृंदावन, मोही में बसत सदा,
जमुना-तरंग, स्यामरंग श्रवलीन की;
चहूँ श्रोर सुंदर सघन बन देखियत,
कुंजनि में सुनियत गुंजनि श्रलीन की।
बंसीवट तट नटनागर नटतु मोमें,
रास के विज्ञास की मधुर धुनि बीन की;
भिर रही भनक बनक ताल ताननि की,
तनक तनक तामें खनक खुरीन की।"३६०॥

यहाँ 'तरंग', 'रंग', 'कुं जिन', 'गुं जिन', 'मनक', 'वनक' इत्यादि में अनुप्रास अलङ्कार है। यह शब्दालङ्कार पहले तो शब्दों को अलङ्कृत करता है—उनकी शोमा बढ़ाता है—तद्नन्तर शृङ्कार-रस का उपकार करता है, क्योंकि अनुस्वार को अधिकता शृङ्कार-रस व्यञ्जक है।

> छिन-छिन विष की-सी जहर बढ़व-बढत ही जाहिँ; जगी निगोड़ी लगन यह छोड़ी छूदत नाहिँ।३६१॥ १६

यहाँ लगन को 'विष की सी लहर' कहने में 'उपमा' अलङ्कार है। यह अलङ्कार अर्थ को अलङ्कृत करता हुआ रस का उपकार करता है, क्योंकि लगन को—पूर्वानुराग को—विष के समान फैलने की उपमा देने से विप्रलम्म शृङ्कार का उत्कर्ष होता है। अतः यहाँ अर्थालङ्कार द्वारा रस का उपकार है।

जब रसात्मक काव्य में अलङ्कार का समावेश उचित अवसर पर किया जाता है, और उसका अन्त तंक निर्वाह नहीं किया जाता है, अथवा निर्वाह किया भी जाता है तो अलङ्कार को प्रधानता न देकर उसे रस का अङ्कभूत रक्खा जाता है, उसी अवस्था में 'अलङ्कार' रस का उपकारक हो सकता है। जैसे—

'बाढयो ब्रज पे जो ऋन मधुपुर-बासिनि को ,
तासों ना उपाय काहूं भाय उमहन कों ;
कहै 'रतनाकर' विचारत हुती' हीं हम ,
कोऊ सुभ जुक्ति तासों मुक्त ह्नै रहन कों ।
किन्यो उपकार दौरि दौउनि अपार ऊधौ ,
सोई भूरि भारसों उबारता लहन कों ;
ले गयौ अक्तूर क्रूर तब सुख-मूर कान्ह ,
आये तुम आज प्रान-ब्याज उगहन कों ॥३६२॥

यहाँ उद्धवजी के प्रति गोपाइनाश्रों की इस उक्ति में 'सुख-मूर कान्ह' श्रीर 'प्रान व्याज' में रूपक श्रलक्कार है। इस रूपक द्वारा यहाँ विप्रलम्म श्रुद्धार की पुष्टि होने के कारण 'रूपक' प्रधान न रहकर विप्रलम्म श्रुद्धार का श्रद्ध हो गया है। श्रतएव उचित श्रवसर पर समावेश किये जाने के कारण श्रलक्कार यहाँ रस का उपकारक है।

''दोऊ चाह भरे कछू चाहत कहो, कहै न ; नहिँ जाचक सुनि सुम लीं बाहिर निकसत बैन ।"'२६३॥ नायक श्रोर नायिका के वचनों को यहाँ जो सूम की उपमा दी गई है, वह श्रृङ्गार-रस मे ब्रोडा-भाव की पृष्टि करती है; श्रूतः उपमा का उचित श्रवसर पर उपयोग किया जाने के कारण यहाँ रस का श्रवज्ञार उपकारक है।

"होठन बीच हसे विकसे चल भी ह कसे कुच-कोर दिखावे ; बान-कटान को लच्छ करें, परतच्छ है श्रीर कवीं दुरि जावे। छाँह छुवावे छ्वीलो न श्रापुनी लाल नवेले को यों जलचावे ; हाथी की चाबुक को असवार ज्यों साथ लगायके हाय न श्रावे।"३,4% यहाँ नायिका को जो चाबुकसवार की उपमा दी गई है, वह पूर्वानुराग-शृङ्कार की पुष्टि करती है ; श्रातः उपमा का उपयोग रस का उपकारक है। इसके विपरीत—

> आितंगन ते हीन ही रति-सुख चुंबन-सेस ; राहू-तिय को कीन्ह हरि चक्रवात आदेस ।३६४॥

यहाँ भगवान् विष्णु के ऐश्वर्य का वर्णन है, अतः देव-विषयक रित-भाव है। पर्यायोक्ति अलङ्कार के चमत्कार ने इस भाव को दबा दिया है। राहु के सिरच्छेदन को सीधी तरह से न कहकर मङ्ग्यन्तर से (दूसरे प्रकार से) कहे जाने मे पर्यायोक्ति का चमत्कार प्रधान हो जाने के कारण रित-भाव गौण हो गया है। इस प्रकार अलङ्कार की प्रधानता होना रस के प्रतिकृत है।

१ श्रमृत दान के समय भगवान् ने मोहिनी रूप में राहु दैत्य का सिर चक्र से काट कर उसकी स्त्री का रित-सुख केवल खु बन-मात्र ही कर दिया सिर के नीचे का शारीर न रहने के कारण आलिङ्गन-सुख नहीं रहा।

२ पर्यायोक्ति में किसी बात को सीधी तरह से न कहकर भड़यन्तर से ( घुमा-फिराकर दूसरी तरह से ) कही जाती है।

किसी श्रवसर पर ग्रहण किए हुए श्रलङ्कार को रस की श्रनुकूलता के लिये छोड़ देना ही उचित होता है। जैसे—

ैत् नव-परुतव रक्त दिखातु रू मैं हू प्रिया-गुन रक्त खखावतु ; भावतु तो पै सित्तीमुख त्यों कुसुमायुध-प्रेरित मोहू पै श्रावतु । कामिनि के पद्-घात सौं त् बिकसात रू मोहू वो मोद बढावतु ; पै तू श्रसोक रू मैं हूँ स-सोक यही समता श्रपनी नहिं पावतु ।३६६

'रक्त', 'शिलीमुल' आदि शिलष्ट पदों से यहाँ श्लेष आलङ्कार की रचना प्रारम्भ की गई थी। वियोग-श्रङ्कार को पुष्ट करने के लिये चौथे चरण में असोक, और 'स-सोक' अश्लिष्ट पदों का प्रयोग करके अन्त में श्लेष अलङ्कार को छोड़ दिया है। यह रसानुक्ल होने से रस का उपकारक है।

किसी अवसर पर रस की अनुकूलता के लिये अलङ्कारों का अत्यन्त निर्वाह न करना उचित होता है। जैसे—

''श्राप् भोर गोबिंद विभावरी बिताप् श्रंत , क्तूमन सुकति गति श्रालस श्रदुल तें , नैन सपकीले बैन कटत कड़ू के कड़ू , सिथजित श्रंग रति-रंग के बहुल तें।

१ वियोगी पुरुष की अशोक-वृत्त के प्रति उक्ति है—'त् नवीन पत्रों से रक्त (अरुण वर्ण) है, मैं भी अपनी प्रिया के गुणों से रक्त (अनुरक्त) हूँ। तुक्त पर शिलोमुख (सुक्त) आते हैं; मुक्त पर भी काम के शिलीमुख (बाण) आते हैं। तू कामिनी के चरण के आधात से प्रफुल्जित हो जाता है, मुक्ते भी वह आनन्द-प्रद है। हम दोनों में ये सभी समानता होने पर भी एक बड़ी असमानता यह है कि तू अशोक है, किन्तु मैं सशोक—प्रिया के वियोग से शोकाकुत हूँ।

मदन दली-सी झैल-छल सों छली-सी दीसी , सूखत श्रधर धने स्त्रास की उछल तें ; बाहु-बल्लरी के खास पास में फँसाय बाल , गाल गुलचावत गुलाबन के गुल तें।"३६७॥

नायिका की बाहु-लता में पाश का जो आरोप किया गया है, उस रूपक का अत्यन्त निर्वाह नहीं किया गया है यह उचित है। क्यों कि पाश में वॉधने के रूपक को दृढ़ करने के लिये यदि उसके अनुकूल अन्य सामिप्रयों का भी वर्णन किया जाता तो रस-भड़ा हो जाना अनिवार्य था। इसके विपरीत—

"मुरली सुनत बाम काम-जुर लीन भईं,
धाईं पुर लीक सुनि विँधी विधुरनि सौं;
पावस नदी-सी यह पावस न दीसी परें,
उमड़ी असंगत तरंगित उरनि सौं।
लाज-काज सुल-साज बंधन समाज नाँधि,
निकसी निसंक सकुचें नहिं गुरुनि सौं;
मीन क्यों अधीनी गुन कीनी लैंच लीनी देव'
बंसीधर बंसी डार बंसी के सुरनि सौं।" १६ ६ ८ ॥

यहाँ वंशी में (मुरली में ) वंसी का (मछली मारने के यत्र-बिडिस का ) श्रारोप करने में रूपक है। इस रूपक का गोपियों को मीन की उपमा देकर श्रन्त तक निर्वाह किया गया है। यह रस के प्रतिकृत है, क्योंकि वंसी (विडिस ) द्वारा मीनों का प्राण नष्ट होता है। इस प्रकार श्रप्रासिद्धक श्रलद्वारों का निर्वाह करने में रस मद्ग हो जाता है।

रसात्मक काव्य में यदि किसी अलङ्कार का अन्त तक निर्वाह करना अभीष्ट ही हो तो श्रोचित्य का विचार रखकर अलङ्कार को वर्णनीय रस का अङ्गभूत रक्खा जाय तभी वह रसका उपकारक होता है। जैसे— माधवी की लितकान बनी जु किलंद-सुता-तट मंजुल कुंजन ; क्वेंड्लयान की कूज जहाँ मधुरी मधुपावित की मद-गुंजन। ले बनसी बनसी सम के मधुराधर के मधु सी मनरंजन ; श्रीनंदनंदन ने धुनि की ज्ञज-बालन मानमयी कल-मंजन।३६६

मुरली को यहाँ भी बंसी (मच्छी मारने के यन्त्र) की उपमा दी गई है, किन्तु इस उपमा का अन्त तक निर्वाह करने के लिये गोपी जनों के मान को मीन कल्पना किया गया है—न कि साद्मात् गोपियो को मोपाड़नाओं के मान का मुरली की ध्वनि से नष्ट होना सुसङ्गत है। यहाँ उपमा श्रङ्कार रस की पृष्टिकारक होने के कारण रस की अड़ भूत है। अतः रस की उपकारक है।

श्यामाश्रों में मृदुज-वपु को, दृष्टि भीता-मृगी में, चन्द्राभा में वदन-कृषि को, केश बहाँकृती मे। अरू-भंगी को चल लहरि में, देखता मानिनी में, तेरी एकस्थल सदशता हा ! न पाता कहीं मैं।३७०

मेघदूत में विरही यक्त द्वारा अपनी प्रियतमा की श्यामा (प्रियङ्क् लता) स्त्रादि में उत्प्रेत्ता की गई है। इस साहश्य का अन्त तक निर्वाह किया गया है। किन्तु यहाँ महाकवि कालिदास ने इस साहश्य को विप्र-लम्भ-श्रद्धार का अञ्जभूत बनाए रक्खा है।

''फूँ किं-फूँ कि मंत्र मुरबी के मुख जंत्र कीन्हीं, प्रेम परतंत्र बोक-बीक तें डुलाई हैं ; तजे पति, मात, तात, गात न सँमारे कुब वधू अधरात वन-भूमिन भुलाई हैं। नाथ्यो जो फनिंद इंद्रजालिक गुपाब गुन, गारह सिँगार रूपकता श्रकुलाई हैं ; तीलि-लीलि जाल हम मीलि-मीलि काढी कान्ह, कीलि-कीलि व्यालिनी-सी ग्वालिनी बुलाई है।"३७९॥

इस वर्णन में मुरली की ध्वनि मे मन्त्र का त्रारोप किया गया है। गोपाझनात्रों को व्यालिनी की उपमा देकर इस रूपक का त्र्यन्त तक निर्वाह किया गया है। इसके द्वारा विप्रलम्म-श्रङ्कार की पुष्टि होती है। यहाँ रूपक त्रालङ्कार विप्रलम्म का त्राङ्क बना हुन्ना है, त्रातः यहाँ त्रालङ्कार का निर्वाह किया जाना रस का उपकारक है।

इसके सिवा शृङ्गार-रस में, विशेषतया विप्रलम्म-शृङ्गार में, यमक, समङ्ग-श्लेष एवं चित्रवन्ध अलङ्कारों के समावेश में इन अलङ्कारों की ही प्रधानता हो जाती है, और इनके चमत्कार में बुद्धि के संलग्न हो जाने से वर्णनीय रस का ताहश आनन्दानुभव नहीं हो सकता । शृङ्गारा-त्मक काव्य में, विभाषादि के आयोजन में, यमक आदि किसी ऐसे अलङ्कारों का काकतालीय निस्मादन (सिद्ध) हो जाने में तो कोई हानि नहीं है, किन्तु आग्रह-पूर्वक अलङ्कारों का अप्रासङ्किक समावेश किये जाने में रस आस्वादनीय नहीं रहता। देखिए—

कर के तल सों जु कपोलन की पतरावित मंजु मिटाइ रह्यो ; पुनि स्वासन सौं अधरानहु को ले सुधा-रस मोजु मनाइ रह्यो । लगि कंठ हरावतु स्वेदहु त्यों कुच-मंडल चारु हिलाय रह्यो ; यह रोष कियो मनमावतो तू ,निह प्यारी! मैं तोहि सुहाय रह्यो ।३७२॥

९ 'ध्वन्यात्मभूते श्रद्धारे यमकादिनिबन्धनम् ; शक्राविप प्रमादित्वं विप्रतम्मे विशेषतः।'

<sup>--</sup>ध्वन्यालोक २ । १६

र विना यत के स्वयं।

हथेली पर कपोल रक्से हुए हैं, दीर्घ निस्वासों से अधर शुष्क हो रहे हैं, प्रस्वेद टपक रहे हैं, कपठ अवरुद्ध हो रहा है, और हिचिकियों से हृदय उछल रहा है; ऐसी कुपित नायिका के प्रति नायक की उिक्त हैं—'त्ने अब अपना प्रियतम कोध ही को बना लिया है, क्योंकि वह तेरे कपोलों की पत्रावली मिटा रहा है, निस्वासों से अधर-रस पान कर रहा है, कपठ से लगकर (गद्गद कपठ हो जाने से) प्रस्वेद छुटा रहा है, और कुच-मएडल को हिला रहा है'।

यहाँ प्रियतम द्वारा किए जाने वाले कार्यों की श्लिष्ट (द्वचर्थक) शब्दों द्वारा कोध में समानता दिखाई जाने में श्लेष अलङ्कार है। क्रोध में प्रियतम का आरोप किया जाने से रूपक अलङ्कार भी है। उसे क्रोध, मेरे से अधिक प्रिय है, इस कथन में व्यतिरेक अलङ्कार भी है। ये तीनो अलङ्कार यहाँ वियोग-श्रङ्कार के वर्णन में अनायास सिद्ध हो गए हैं— इनका आप्रह-पूर्वक समावेश नहीं किया गया है। अतः यहाँ इनके द्वारा रस के आनन्दानुभव में कुछ बाधा उपस्थित नहीं होती है, प्रत्युत ये वियोग-श्रङ्कार के पोषक होकर रस के अङ्क हो जाने के कारण रसके उपकारक हैं। इसके विपरीत—

"देखी सो न ज ही फिरति सोनजुही से श्रंग ; दुति जपटनु पट सेत हू करित बनौटी रंग।"३७३॥

इसमें 'सोनजुही' पद के यमक की प्रधानता ने नायिका-वर्णनात्मक श्रङ्कार-रस को दबा दिया है।

> "बस न चलत तुम सौँ कछू बस न हरहु हरि लाज ; बैसन देहु ब्रज माँहि श्रब बसन देहु ब्रजराजी।"३७४॥

१ तुमसे कुछ बस नहीं चलता, बस लजा का हरण् मतः करिए, जज में बसने दीजिए, अब वस्त्रों को दे दीजिए।

गोपीजनो की इस उिंक में दैन्य सञ्चारी की व्यञ्जना 'वसन' पद कें यमक द्वारा दव जाने से ऋलङ्कार के प्रधान हो जाने के कारण यहाँ 'यमक' शब्दालङ्कार रस का ऋनुपकारक हो गया है।

> "देखत कछु कौतुक इतै देखौ नेक निहारि; कब की इकटक डिट रही टिटया श्रॅंगुरिन डारि।"३७४॥

नायक के प्रति नायिका के पूर्वानुराग का सखी द्वारा वर्णन होने से। यहाँ श्रङ्कार-रस है। 'ट' की कई बार आवृत्ति होने से छेकानुप्रासः अलङ्कार भी है। यह अर्थालङ्कार रस का उपकारक नहीं, प्रत्युत अपकर्षः करनेवाला है, क्योंकि 'ट' वर्ण की रचना श्रङ्कार-रस के विरुद्ध है।

#### रस-रहित अलङ्कार-

"दुसह दुराज प्रजानि को क्यों न बढे दुख द्वंद; अधिक श्रुधेरो जग करत मिलि मावस रवि चंद।"३७६॥

यहाँ पूर्वार्क्क की सामान्य वात का उत्तरार्क्क की विशेष वात से समर्थन किया गया है, अतः अर्थान्तरन्यास अलङ्कार है, किन्तु यहाँ कोई रस की व्यञ्जना नहीं। अतः स्पष्ट है कि रस के विना भी अलङ्कार की. स्थिति हो सकती है।

इन उदाहरणों से स्पष्ट है कि अलङ्कार का रस के साथ होना या उनके द्वारा रस का उपकार होना नियत—नित्य—नहीं है। योग्य स्थान पर धारण किये हुए 'हार' आदि भूषणों से शरीर की शोमा होती अवश्य है, पर इनके न होने पर भी शरीर की कुछ होनता प्रतीत नहीं होती। इसी प्रकार रस भी प्रसङ्गानुकूल प्रयुक्त अलङ्कारों से अलङ्कृत—शोभित— अवश्य होता है, पर उनके न होने से भी रस की कुछ हानि नहीं होती।

### है। किन्तु 'गुण्' रस के साथ ग्रनिवार्य रहते हैं ।

# गुणों की संख्या

गुणों की संख्या के विषय में मत-मेद है। श्रीमरत मृनि ने दस गुण - चतलाए हैं । श्राचार्य दर्डी ने गुणों की संख्या श्रीर नाम तो मरत मृनि के श्रनुसार ही लिखे हैं, किन्तु उनके लिखे हुए गुणों के लच्चण मिन्न हैं । वामनाचार्य के श्रनुसार शब्द के दश श्रीर श्रर्थ के दश गुण होते हैं । महाराज भोज के मत के श्रनुसार गुणों की संख्या श्रीर भी श्रिषक है । भामह के मतानुसार श्राचार्य मम्मट ने केवल तीन ही गुण माने हैं, श्रीर श्रन्य शेष गुणों में से कुछ को तो इन तीनो गुणों के श्रन्तर्गत वताया है श्रीर शेष को गुण ही नहीं माना है, उन्हें दोपों के श्रमाव रूप वतलाए हैं । श्रीमम्मट के इस मत को प्रायः सभी उत्तर-कालीन साहित्याचायों ने स्वीकार किया है। इन तीन गुणों के नाम हैं—माधुर्य, श्रोज श्रीर प्रसाद।

१ यह विषय बहुत विवादास्पद है। उपरोक्त विवेचन ध्वन्यालोक श्रीर कान्यप्रकाश के मतानुसार है। इसके विशद विवेचन के लिये हमारा संस्कृतसाहित्य के इतिहास को दूसरा भाग देखिये।

२ देखिए नाट्यशास्त्र, निर्ण्यसागर-संस्करण्, घप्याय १४ । ६२-१०३ ।

३ देखिए, काब्यादर्श, परिच्छेद १ । ४१-१३ ।

४ देखिए, काव्यालङ्कारसूत्र-अधिकारण ३ अध्याय प्रथम श्रीर द्वितीय-।

४ देखिए, सरस्वतीकण्ठाभुरण, निर्णयसागर-संस्करण, प्रथम प्यरिच्छेद; पृष्ठ ४२-७३।

६ देखिए कान्यप्रकाश भ्रष्टम उत्त्वास ।

# (१) माधुर्य गुण

जिस काच्य रचना से अन्तःकरण आनन्द से द्रवीभूत हो जाता है, उस रचना में माधुर्य गुण होता है।

द्रवीमृत का अर्थ है चित्त का आर्द्र हो जाना—पिघल जाना । कािटन्य दोतल श्रीर विज्ञेप चित्तवृत्तियों के न होने पर रित आदि के स्वरूप से अनुगत आनन्द के उत्पन्न होने के कारण माधुर्य गुण युक्त रस के आस्वादन करने से चित्त पिघल जाता है। यह गुण सम्मोग-अङ्गार से करण में, करण से वियोग-श्रङ्गार में, और वियोग-श्रङ्गार से शान्त रस में अधिकाधिक होता है। यहाँ श्रङ्गार का कथन उपलच्ण-मात्र है, अर्थात् श्रङ्गार के आमास आदि में मी माधुर्य गुण होता है।

ट, ठ, ड, ढ के श्रितिरिक्त स्पर्शं वर्ण (श्रर्थात् क, ख, ग, घ, ड, च, छ, ज, भ, अ, ण, त, थ, द, ध, न, प, फ, व, म, म), वर्गान्त वर्ण (ङ, अ, ए, न, म) से युक्त अर्थात् अनुस्वार-सिहत वर्ण (जैसे अक्ष, रञ्जन, कान्त, कम्प), हस्व 'र' श्रीर 'र्ण', समास का अप्रमाव, अथवा दो-तीन या अधिक से श्रिधिक चार पद मिले हुए समास, श्रीर , मधुर कोमल पद रचना ये सब माधुर्य-गुण के व्यक्षक हैं।

१ किसी प्रकार का आवेश न होने पर अनाविष्टिचित्त की स्वभाव-सिद्ध कठिनता को काठिन्य कहते हैं। यह चित्तवृत्ति वीर आदि रसीं में होती है।

२ क्रोध और अनुताप द्यादि के कारण चित्त का दोसत्व रौद्र आदि नसीं में होता है।

<sup>्</sup>र विस्मय धौर हास्य छादि से होनेवाली चित्त की अवस्था को विचेप कहते हैं। यह छद्सुत श्रौर हास्य आदि रसों में होती है।

४ 'क' से 'म' तक के वर्णों की व्याकरण में स्पर्श संज्ञा है।

श्रति-पुंजन की मद-गुंजन सों, बन-कुंजन मंजु बनाय रहोो ; लिंग श्रंग श्रनंग-तरंगन सों, रित-रंग उमंग बदाय रहोो । विकसे सर कंजन कंपित कें, रज रंजन ले छिरकाय रहोो ; मलयानिल मंद दसो दिसि में, मकरंद श्रमंद फलाय रहोो ।३७%

इसमे ट, ठ, ड, ढ रहित स्पर्श वर्ण हैं। पुंज, गुंज, श्रंग, मंद श्रौर कंप श्रादि शब्द वर्ग के श्रन्त के वर्णों से (ज, ड, न, म से) युक्त हैं—स्वानुस्वार हैं। 'र' हस्व है। मद-गुंजन, वन-कुंजन श्रादि में छोटे-छोटे समास हैं। श्रतः यहाँ माधुर्य-गुर्ण की व्यक्जना है।

## (२) त्रोज गुग्

जिस काव्य रचना के श्रवण से मन में तेज उत्पन्न होता है, उस रचना में श्रोज गुण होता है।

इसके द्वारा चित्त ज्विलित-सा हो जाता है। अर्थात् अोज गुण से युक्त रस के आस्वादन से चित्त मे आवेग उत्पन्न होता है। यह वीर-रस में रहता है। वीर-रस से वीभत्स मे और वीभत्स से रौद्र में इसकी अधिकाधिक स्थिति रहती है।

- कवर्ग आदि के पहले और तीसरे वर्णों का, दूसरे और चौथे वर्णों के साथ कमशः थोग होना अर्थात् क, च आदि का, ख, छ आदि के साथ जैसे कच्छ, पुच्छ, ग, ज, आदि का घ, भ के साथ जैसे दिग्य, छुन्भ, 'र' का वर्णों के ऊपर और नीचे अधिक प्रयोग, जैसे वक, अर्थ, निद्रा, ट, ट, ढ, ढ की अधिकता, वहुतसे पद मिले हुए लम्बे समास और कठोर वर्णों की रचना ओज गुण को व्यक्त करते हैं।

"कृद है प्रदुद वीर जुद्दत विरुद्ध गति, उद्दत त्रिसुद्ध रन रंग के उमंग में ; प्रबत्त सुभह ठह दंत करकहत हैं , शहें हैं दुपहें श्री उनहें जोम जंग में। भिंडिपाल पिट सपिश्व श्री, कृपान सूज , करत कड़ाका दे सड़ाका, जागि श्रंग में ; 'रिसिकबिहारी' चीर रंचहू न लांचें पीर , चीरन के प्रान किंड जात तीर संग में।"३७६॥

यहाँ 'क़ुद्ध' स्रोर 'प्रवल' मे रकार मिला हुआ है। 'प्रवुद्ध', 'अट्ट' स्रादि में पहले वर्ण के साथ इसी वर्ग के दूसरे वर्ण मिले हुए हैं। टवर्ग की अधिकता है, स्रोर कठोर रचना है।

इसके सिवा रस-प्रकरण में रौद्र श्रोर वीर-रस के जो उदाहरण दिए गए हैं, वे श्रोज गुण-युक्त हैं।

## (३) प्रसाद गुण

सूले ई'धन में अग्नि की भाँति, अथवा स्वच्छ वस्त्र में जल की भाँति जो गुण तत्काल चित्त में व्याप्त हो जाय वह प्रसाद गुण है।

प्रसाद गुण् से युक्त रस के श्रास्तादन से चित्त विकसित हो जाता है—खिल उठता है।

यह सभी रसों मे श्रोर सारी रचनाश्रों मे हो सकता है। शब्द सुनते ही जिसका श्रर्थ प्रतीत हो जाय, ऐसा सरल श्रौर सुनोध पद प्रसाद गुरा का व्यञ्जक होता है।

> "श्रीरामचंद्र कृपालु मलु मन हरन भव-भय दारुनं ; नव-कंज-लोचन, कंज-मुख, का-कंज-पद-कंजारुनं।

कंद्र श्रानित श्रमित छ्वि नव-नील-नीरज सुंदरं ; पट पीत मानहुँ तिक्ति-रुचि सुचि नौमि जनकसुताबरं । मजु दीनबंधु दिनेस दानव-दैत्य-वंस-निकंदनं ; रघुनंद, श्रानदकंद, कोसजचंद, दसरथनंदनं । सिर मुकट कुंडज तिजक चार उदाह श्रंग विभूषनं ; श्राजानुभुज, सर-चाप-धर, संग्राम-जित खर-दूषनं । इति वदत 'तुजसीदास' संकर शेष-मुनि-मन-रंजनं ; मम हृदय-कंज निवास करु कामादि खज-दुज-गंजनं ।"३७६॥

यह सरल सुबोध श्रौर मृदु (मधुर) पदावली-सुक्त बड़ी सुन्दर प्रसाद-गुर्ग-व्यञ्जक रचना है।

गत जब रजनी हो, पूर्व सन्ध्या बनी हो;

डहुनाय चय भी हों, दीखते भी कहीं हों।

मृदुल, मधुर निद्रा चाहता चित्त मेरा;

तब पिक! करती तू शब्द प्रारम्भ तेरा।
श्रीत सरस सुरीला शब्द सींदर्य गाती;

रसिक जन सभी की नींद तू है छुटाती।

सनहरण सुनाके माधुरी वो प्रभाती;

श्रवसित चित को भी सत्य ही है लुभाती।

विहग सब सुनाते प्रायशः शब्द प्यारे;

उस समय दिखाते शब्द-चातुर्य सारे।

रव तब उनके वे व्यर्थ है तू बनाती;

जब पिक! श्रपनी तू चातुरी है दिखाती।

समन उपनों में, वाटिका मे कभी तू—

रिगिर-सरित-तटों के प्रान्त मे भी कभी तू।

सुरभित हरियाली हो जहाँ दीलती तू;
सु-मधुर-मतवाली कृक को कृजती तू।
सहदय जन तेरे शब्द से हैं लुभाते,
कवि जन गुण तेरे नित्य सानन्द गाते।
बस श्रिधिक कहें क्या मान काफी यही तू,
श्रमुपम गुणवाली भाग्यशाली बडी तू।३ = ०॥

माधुर्य श्रादि गुणों की व्यञ्जना के लिये वर्ण-रचना श्रादि के उक्त-नियम सर्वत्र एक समान हैं। किन्तु वक्ता, वाच्य, श्रर्थ, श्रमिषेय श्रीर प्रवन्थ—महाकाव्य या नाटक—की विशेष-विशेष श्रवस्था के कारण उक्त नियमों के विपरीत भी कहीं-कहीं वर्ण, समास श्रीर रचना की जाती है। जैसे श्राख्यायिका मे श्रष्ट्रार-रस के वर्णन में भी कोमल पदावली नहीं होती है। कथा में रोद्र रस के वर्णन में भी श्रत्यन्त उद्धत वर्ण श्रादि नहीं होते हैं, श्रीर नाटकादि में रोद्र रस में लम्बे समास श्रादि नहीं होते हैं। निष्कर्ष यह है कि उचित-श्रनुचित का विचार करके वर्णादि का प्रयोग किया जाता है।

ध्वित-प्रकरण (१९४ २७८) में वर्ण और रचना-ध्वित के उदाहरण छुठे स्तवक में दिखाने को इसिलये कहा गया है कि रस में रहनेवाले माधुर्य आदि गुणों का स्वरूप-कान होने पर ही उनके व्यक्षक वर्ण और रचना का ज्ञान होना सम्भव है। यहाँ माधुर्य आदि गुणों के व्यक्षक जो उदाहरण हैं, वे वर्ण और रचना-ध्वित के हैं। वैदर्भी, गौडी और पाञ्चाली रीतियों को रचना कहते हैं। ये रीतियाँ गुणों के आश्रित हैं। 'गुण'

१ इन रीतियों को श्रीमम्मद ने उपनागरिका, परुषा श्रीर कोमला--वृत्ति के नाम से लिखा है। इनमें माधुर्य गुग्-व्यंज्जक वर्णों की रचना को:

न्सके धर्म श्रौर नित्य सहचारी हैं । इसिलये वर्ण श्रौर रचना में गुण श्रौर न्स की व्यञ्जना एक ही साथ होती है ।



उपनागरिका, श्रोज गुण-व्यञ्जक वर्णों की रचना को परुषा श्रीर इन दोनों में प्रयुक्त वर्णों से श्रतिरिक्त वर्णों की रचना को कोमलावृत्ति बतलाया है। देखो, काव्यप्रकाश, श्रष्टम उल्लास। श्राचार्य वामन ने 'काव्यालङ्कार-सूत्र' में रीति को बढ़ी प्रधानता दी है। उसने काव्य का श्रात्मा रीति को ही बताया है। इस विषय का श्रात्मोचनात्मक विस्तृत विवेचन हमने 'संस्कृतसाहित्य का इतिहास' के द्वितीय माग में रीति सस्प्रदाय के श्रन्तर्गत किया है।

### सप्तम स्तवक



# दोष

काल्य में 'गुण्' आदि का होना आवश्यक है, पर उससे कहीं अधिक उसका निदोंष होना आवश्यक है।

जिस प्रकार सुन्दर शरीर श्वेत्सकुष्ठ के एक ही चिह्न से दुर्भग हो जाता है उसी प्रकार थोडे-से 'श्रमौचित्य' के कारण काव्य भी दूषित हो जाता है । कारण यह है कि दोष काव्य के श्रास्वाद में उद्देग उत्पन्न कर देता है ।

### दोष का सामान्य लज्ञग्

## मुख्य ऋर्थ का जिससे अपकर्ष हो उसे दोष कहते हैं।

मुख्य अर्थ । किन जिस वस्तु मे जहाँ चमत्कार दिखाना चाहता है, वहीं 'मुख्य अर्थ' होता है । जहाँ रस और मान आदि मे सर्वोत्कृष्ट चमत्कार होता है, वहाँ रस मान आदि मुख्य अर्थ है । जहाँ वाच्य अर्थ मे उत्कृष्टता होती है वहाँ 'वाच्य अर्थ' और जहाँ शब्द में उत्कृष्टता होती है वहाँ 'शब्द' मुख्य अर्थ समम्मना चाहिए । रस, मान आदि का उपकारक होने के कारस वाच्यार्थ को और रस, मान आदि तथा वाच्यार्थ का उपयोगी होने के कारस शब्द को भी यहाँ मुख्यार्थ माना गया है । अतएव शब्द

१ 'स्याद्रयु: सुन्दरमपि रिवत्रेखेकेन दुर्भगम्।'

२ 'उह्ने गजनको दोष:' — अभिपुराण ।

में, वाच्यार्थ में श्रोर रस, भाव श्रादि व्यंग्यार्थ में दोष हो सकता है। फलतः दोष भी सामान्यतः तीन मेदों में विमक्त हैं—(१) शब्द-दोष, (२) श्रर्थ-दोष श्रोर (३) रस-दोष,।

अपकर्ष। अपकर्ष तीन प्रकार से होता है—(१) काव्य के आस्वाद (श्रानन्द) के रुक जाने से, (२) काव्य की उत्कृष्टता को नष्ट करनेवाली किसी वस्तु के बीच में आ जाने से, और (३) काव्य के आस्वाद में विलम्ब करनेवाले कारणों की स्थिति हो जाने से। इन तीनो में एक भी जहाँ होता है वहाँ दोष आ जाता है। काव्यप्रकाश में ७० प्रकार के दोष बताए गए हैं—३७ शब्द के, २३ अर्थ के और १० रस के।

### शब्दु-दोष

वाक्य के अर्थ का बोध होने के प्रथम जो दोष प्रतीत होते हैं वे शब्द के आश्रित हैं। अतः वे शब्द के दोष हैं। शब्द के दोष— (१) पदाशगत, (२) पदगत अोर (३) वाक्यगत होते हैं। इनके मेद इस प्रकार हैं—

(१) श्रुति-कटु। कानों को अप्रिय मालूम होनेवाली कठोर वर्णी की रचना होना। बैसे-

### कार्तार्थी तन होहुँगी, मिलिहै जन प्रिय ग्राय ।३८१

यह विप्रलम्म-श्रङ्कार का वर्णन है। 'कार्तार्थी' पद श्रुति-कटु है। इसमें कठोर वर्णों की रचना नियम-विरुद्ध है। यह दोष श्रङ्कारादि कोमल् रसों में ही होता है। वीर, रौद्र ऋादि रसो में ऐसे प्रयोग में दोष नहीं-गुग् है। 'यमक' ऋादि ऋजिक्कारों में भी ऐसे पदों के प्रयोग में दोष नहीं होता है।

१ कृतार्थी ।

(२) च्युतसंस्कार। व्याकरण के विषद्ध पद का प्रयोग होना। जैसे——
"छंद को प्रबंध त्यों ही व्यंग नायिकादि भेद;
 उद्दीपन भाव अनुभाव पति बामा के;
 भाव संचारी असथाई रस भूषण हू;
 दूषण अदूषण जो कविता जलामा के।
 काव्य को विचार 'भानु' लोक उक्ति सार कोष ,
 काव्य नपरभाकर में साजि काव्य सामा के;
 कोबिंद कवीसन को कृष्ण मानि 'भेट देत,
 अंगीकार की चारि चाँडर सदामा के।" १०००

यहाँ 'असथाई' पद मे च्युत-संस्कार दोष है। स्थायी का अपभ्रंश अजभाषा में 'थायी' हो सकता है। पर असथाई तो अस्थायी या अस्थिर का ही अपभ्रंश हो सकता है, न कि स्थायी का।

(३) अप्रयुक्त । अप्रचलित प्रयोग किया जाना । जैसे— पुत्र-जन्म डत्सव समय स्पर्ध कीन्ह बहु गाय ।३८३

दान के ऋर्य में 'स्पर्श' पद का यहाँ प्रयोग किया गया है। स्पर्श का ऋर्य दान भी है । पर दान के ऋर्य में इसका प्रयोग काल्यों में देखा नहीं जाता है । ऋतः काल्य में ऐसा प्रयोग दोष माना गया है।

(४) असमर्थ । अमीष्ट अर्थ की प्रतीति का नहीं होना । जैसे— कुंजहनन कामिनि करत। ३८४

यहाँ गमन-अर्थ में 'हनन' पद का प्रयोग किया गया है । 'हन्' धातु

१ विश्राण् नं वितरणं स्पर्शनं प्रतिपादनम् । —श्रमरकोषं । २ श्रीमद्भागवत में दान के अर्थ में स्पर्शं का प्रयोग है । किन्तु पुराणादि आर्ष प्रन्थों में यह दोष नहीं हो सकता है ।

का गति अर्थ भी है । किन्तु इनन पद की सामर्थ्य से यहाँ 'गमन' अर्थ प्रतीत नहीं हो सकता है ।

(४) तिहतार्थ । दो ग्रथौंवाले शब्द का श्रप्रसिद्ध श्रर्थ में प्रयोग किया जाना । जैसे—

### यमुना-संबर विमल सीं, छूटत कलिमल कीस ।३८४

शंबर पद जल का पर्यायवाची है श्रीर यहाँ जल के अर्थ में 'शंबर' शब्द का प्रयोग किया गया है। किन्तु काव्य में 'शंबर' का प्रयोग शंबर नाम के असुर के लिये ही होता है। अतः 'शंबर' शब्द उसी असुर के नाम में प्रायः योगरूढ़ है। जल के अर्थ में यह शब्द अप्रसिद्ध है। उपर्युक्त 'अप्रयुक्त' दोष एकार्थी शब्द में होता है, पर यह दोष अनेकार्थी शब्द में होता है। इन दोनो में यही भेद है।

(६) श्रनुचितार्थ। श्रमीष्ट श्रर्थ का तिरस्कार करनेवाला प्रयोग किया जाना । जैसे—

### ह्रौंके पुसु रन-यज्ञ में, श्रमर होहिँ जग सूर ।३८६

श्रार-वीरों को पशु के समान कहने में उनकी कायरता प्रतीत होती है, क्योंकि यज्ञ में पशु स्वेच्छा से नहीं, किन्तु परवश होकर मरते हैं। श्रार्वीर उत्साह-पूर्वक स्वेच्छा से रण में खड़े होते हैं। श्रातः श्रारवीरों को पशु की समता देने में श्रामीष्ट अर्थ का अर्थात् उनकी उत्कृष्टता का तिरस्कार होता है।

(७) निरर्थक । पाद-पूर्ति के लिये अनावश्यक पद का प्रयोग किया जाना । जैसे—

१ हन् हिंसागत्योः ।

२ नीरचीरांबुशस्बरम् ।

म्राम्न-प्रवास् शिखि-पिच्छ प्रसूत-गुच्छ, धारें गरें कमल उत्पल-माल स्वच्छ । सोहें विचित्र छवि गोप-समाज मॉही, गाँवें प्रवीन-नट रंग-थली यथाही ।३८७॥

यहाँ 'यथा ही' में 'ही' शब्द निरर्थक है। केवल पाद-पूर्ति के लिये रक्खा हुआ है, अतः दोष है।

(८) अवाचक। जिस वाञ्छित ऋर्थ के लिये जिस शब्द का प्रयोग किया जाय, उस शब्द का, उस वाञ्छित ऋर्थ का वाचक न होना। जैसे—

अधिक अधिरी रात हू तुव दरसन दिन होय ।३==॥

मित्र के प्रति किसी ने यह कहना चाहा है—'आपके दर्शनो से अपेंदी रात भी मेरे लिये प्रकाशमय हो जाती है'। यहाँ प्रकाश के अर्थ में 'दिन' का प्रयोग किया है। सूर्य होने से हो 'दिन' कहा जा सकता है, सूर्य के सिवा जो प्रकाश है वह दिन नहीं कहा जा सकता है। अरा दिन शब्द का जिस अर्थ की इच्छा से प्रयोग किया गया है उस अर्थ का वह अवाचक है।

(६) अश्लील । यह दोष तीन प्रकार का होता है। (१) बीडा-व्यक्षक, (२) घृणा-च्यक्षक और (३) अमङ्गल-व्यक्षक।

मद-श्रंधन कों जय करन तुव साधन जु महान ।३८३॥

यहाँ राजा की प्रशंसा में कहा है कि तेरा साधन (सैन्य बल) महान् है। यहाँ 'साधन'-शब्द का प्रयोग बीड़ा-च्यञ्जक' होने के कारण अश्रतील है।

१ 'साधन' नाम पुरुष के गुह्माङ्ग का भी है।

पिचकारी प्यारी दई; मुख पे डारि गुलाल ; सिधी श्राँख पिय की निरिल् वायु दीन ततकाल ।३६०

यहाँ 'वायु' पद से अधोवायु का भी स्मरण होता है, इसलिये 'वायु' शब्द घृणा-व्यञ्जक है।

चोरत हैं पर उक्ति की जे कि है स्वच्छंद ;
वे उत्सर्ग रु वमन को उपभोगत मितमंद ।३६१
यहाँ भी उत्सर्ग है होर वमन दे पद घुगा-व्यञ्जक हैं।
"क्कांकि-क्कांकि तुव नाक सों यों पूछ्त सब गाँउ ;
किते निवासन नासिकै क्षियो नासिका नाँड।"३६२

यहाँ 'नासिकै' पद अमझल-सूचक है।

(१०) सन्दिग्ध । ऐसे शब्द का प्रयोग, जिससे वाञ्छित स्त्रौर स्रवाचिछत दोनो स्त्रर्थ प्रतीत हों । जैसे—

#### बंद्या पर करिए कृपा ।३१३

वंद्या का अर्थ वन्दनीया और कैंद की हुई दोनो ही है। अवः सन्देहास्पद है कि 'वद्या' शब्द का यहाँ किस अर्थ में प्रयोग किया गया है।

(११.) अप्रतीतार्थ । ऐसे शब्द का प्रयोग को किसी विशेष शास्त्र में प्रसिद्ध होने पर श्री लोकन्ववहार में प्रसिद्ध न हो । वैसे—

> तत्त्वज्ञान प्रकास सीं दिलताशय जो स्राहि ; विधि निषेधमय कमें सब बाधक होहिँ न ताहि ।३६४॥

'आ्रासय' शब्द का ऋर्यं मिथ्या ज्ञान है । किन्तु 'आ्रासय' का प्रयोग केवल योग-शास्त्र में ही होता है—सर्वत्र नहीं ।

१ मला। २ कै।

(१२) ग्राम्य । ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाना जो केवल ग्राम्य जनो—गँवारों की—बोलचाल में श्राता हो । जैसे—

"'दीन' अन्य इटायुत के रघुलाल के गांत गुलाल को रंगहै।" १६१॥ 'गाल' शब्द प्राम्य है। कान्यप्रकाश आदि में 'किट' शब्द को मी प्राम्य माना है, पर यह संस्कृत कान्य में दूषित है। हिन्दी में इस शब्द का प्रयोग प्रायः संभी महाकवियों ने किया है। आजकल के ग्रामीण तो 'किट' शब्द का अर्थ तक नहीं जानते हैं। हॉ, किट शब्द के पर्यायवाची 'कॅमर' शब्द का प्रयोग हिन्दी में ग्राम्य माना जायगा।

(१३) नेयार्थ । असङ्गत लच्चणावृत्ति का होना । जैसे-तेरे मुख ने चंद्र के दुई जगाय चपेट ।३६६॥

यहाँ चेपेट लगाने में मुख्यार्थ का बाघ है। तेरे मुख की कान्ति चन्द्रमा से अधिक हैं यह अर्थ लक्ष्णा से होता है। किन्दु लक्ष्णा रूढि या प्रयोजन से ही होती है। यहाँ न रूढि है और न प्रयोजन ही।

(१४) क्लिष्ट । ऐसे शब्द का प्रयोग किया जाना जिसका श्रर्थ-ज्ञान बहुत कठिनता से हो । जैसे—

## श्रहि-रियु-पति-पिय-सदन है मुख तेरा रमनीय ।३१७॥

श्रहिं = सर्प, उसका श्रृंत्र = गरुड , गरुड के पित = विष्णु, उनकी पिति = लच्नी, उनका सदेन श्रियोत् निवास स्थान = कंगल, उसके समान मुख । कॅमल के लिये इतने शब्दी के प्रयोग करने में कुछ चमत्कार नहीं है, प्रत्युत श्रर्य का बान बहुत केष्ट केल्पना श्रीर विलेग्ब से होता है, श्रतः दोष है।

(१४) अविमृष्टिविधेयांश । विधेय अर्थात् अर्भीष्ट अर्थ के अर्था का प्रधानता से प्रतीत न होना, उसका गौगा हो जाना । जैसे—
सै रामानुत हो अरे ! गरज दरावत काहि। ३१६॥

् लच्मण्जी ने श्रपने को श्रीराम का सम्बन्धी स्चन करके श्रपना उत्कर्ष बताना चाहा है। किन्तु सम्बन्धकारक षष्ठी विमिक्ति का लोप होकर समास हो जाने से 'राम' पद की प्रधानता दव गई है। 'मैं राम का हूँ श्रनुज निशिचर' गरज से डस्ता नहीं' यदि इस प्रकार समास-रहित प्रयोग किया जाता तो राम के सम्बन्ध की प्रधानता बनी रहती, श्रीर दोष नहीं रहता। यह दोष प्रायः समास में होता है।

नव-युप्प कदंब गुही कल किंकिनि मोलसिरी की सुहाय रही; श्रित पीन नितंबन सों खिसलै तिहिँ बारहिँ बार ठठाय रही। मनु फूलन के बिसिखासन की सु द्वितीय प्रतंच सजाय रही; स्मर की वा धरोहर कों गिरिजा कर-कंजन लै सम्हराय रही।३३६

श्रीशङ्कर को पार्वतीजी पर मोहित करने के लिये कामदेव के माया-जाल मे श्रीपार्वतीजी के सहायक होने का यह वर्णन है। नितम्बों पर से खिसलती हुई कौधनी में, जिसे पार्वतीजी ऊपर को उठा रही थीं, कामदेव के धनुष की दूसरी प्रत्यञ्चा—डोरी—की उत्पेचा की गई है। अर्थात् पार्वतीजी खिसलती हुई कौधनी क्या उठा रही हैं, मानो कामदेव के धनुष की दूसरी प्रत्यञ्चा को, जो कामदेव की उनके पास रक्खी हुई घरोहर थी, सजा रही हैं। प्रत्यञ्चा का दूसरापन बताना ही यहाँ उत्पेचा का प्रधान प्रयोजन है। किन्तु 'द्वितीय प्रव्यञ्चा' पद समास में आ जाने से दूसरेपन का प्रधानत्व नहीं रहता है। अतः दोष है। भानो कामदेव के धनुष पर दूसरी ही प्रत्यञ्चा चढ़ा रही है' ऐसा हो जाने से दूसरेपन का प्रधानत्व हो जाता है।

(१६) विरुद्धमतिष्ठत । ऐसे शब्दों का प्रयोग जिनके द्वारा अभीष्ठ अर्थ से विरुद्ध अर्थ की प्रतीति होती हो । जैसे—

> सरद-चंद्र-सम विमल हो सदा उदार-चरित्र ; र्गुन-गन कहे न जातुं हैं आप श्रकारज मित्र १४००॥

यहाँ कहने का अभिपाय तो यह है कि 'आप कार्य के बिना ही अर्थात् स्वार्थ-रहित मित्र हैं'। किन्तु 'अकारज मित्र' पद से प्रतीत यह होता है कि आप अकार्य मैं अर्थात् अयोग्य कार्य में मित्र हैं, अतः 'अकारज' पद अभीष्ट अर्थ के विरुद्ध मित उत्पन्न करता है।

#### नाथ श्रम्बिका-रमन हो मंगलमोद-निधान ।४०१॥

यहाँ 'म्रम्बिका-रमण्' पद विरुद्ध मित उत्पन्न करता है। म्रम्बिका नाम माता का है। 'माता का पित' ऐसा कहने में म्रमीष्ट म्र्यं का तिरस्कार होता है। पूर्वोक्त च्युतसस्कारदोष के उदाहृत कवित्त के 'पितवामा' वाक्य में भी यह दोष हैं।

इन शब्दगत १६ दोषों में च्युतसंस्कार, असमर्थ अौर निरर्थक ये. दोष पदगत ही होते हैं, शेष दोष पद और वाक्य दोनों में होते हैं। निम्नलिखित शब्दगत २१ दोष केवल वाक्य में ही होते हैं—

(१७) प्रतिकूल वर्ण । अभीष्टरस के अर्थात् प्रकरणगत रस के प्रतिकूल वर्णों की वाक्य-रचना होना । जैसे—

"भटकि चढ़ित उतरित श्रदा नैंक न थाकति देह।

भई रहित नट को वटा श्रदकी नागर-नेह॥"४०२॥

यहाँ श्रङ्कार-रस मे टवर्ग के वर्गों की प्रतिकृत रचना है।

(१५-२२) आहतविसर्गे, लुप्नविसर्गे और विसन्धि। ये दोष संस्कृत ही में हो सकते हैं, हिन्दी में प्रायः नहीं होते हैं।

(२१) हतवृत्तः (क) पिङ्गल के लच्चणां नुसार वर्ण या मात्रा होने पर भी उचारण या अवण का समुचित न होना। (ख) पाद के अन्त के लघु वर्ण का क्ण कार्यन दे सकना। (ग) रस के अनुकूल छन्द का न होना।

"दुसाध्य रोग वियोग का, तनिक न मिलती चैन।" ४०३॥

'दुसाध्य रोग वियोग का' इसमें दोहा-छुन्द के लर्चाणानुसार '२३ मात्रा है, पर बोलने ब्रौर सुनने में दुःसह है।

> न चतंत न कहै कछू उदार! चितिधर! सोंचत त्रार्थ तूं श्रपार ।४०४॥

यह पुष्पितांग्रा छन्द है। इसकें पंदान्त मे दीर्घ वर्ण होता है। पर यहाँ प्रथम पाद मे अन्त का हस्व वर्ण होने से दोष है। यद्यपि छन्द-शास्त्र में पादान्त में हस्व वर्ण विकल्प से दीर्घ माना गया है, किन्तु 'वसन्ततिलक', 'इन्द्रवज्रा' आदि छन्दों में ही प्रथम पाद के अन्त का हस्व वर्ण दीर्घ वर्ण का कार्य कर सकता है—सर्वत्र नहीं।

करण-रस में 'मन्दाकान्ता, पुष्पिताम्रा श्रादि; श्रङ्कार रस श्रादि में, पृथ्वी, स्राधरा श्रादि; वीर-रस में शिखरिणी, शाद् लिविकीडित श्रादि; छन्द श्रनुक्ल होते हैं। हास्य-रस में 'दोधक' श्रीर शान्त-रस में 'कूलना' छन्द प्रतिकृल है।

(२२) न्यून पद। अभीष्ट अर्थ के वाचक-शब्द का न होना।

कृपावलोकन होय तो भुरपति सों का काम 180 र।।
'कृपावलोकन' के पहले 'श्रापकी' न होने से श्रमीष्ट श्रर्थ प्रतीत नहीं हो सकता है।

> "बंसी प्यारी मञ्जर-सुर की साथ में सोहती है। बंसी प्यारी मञ्जर-सुर की साथ में सोहती है। धाये धाये सघन बन में घूमते गो चराते, धाया धाया जगत बन में घूमता गो चराता।"४०६॥

लाला भगवानदीनजी ने इसका ऋर्थ इस प्रकार किया है—'हि कृष्ण-! मैं आपसे कम नहीं हूं। तुम्हारे पांस मधुर-सुरवाली वंशी है, तो

मेरे पास भी मधुर-भाषिणी वंशवाली प्यारी कुलाङ्गना है, इत्यादि 1 प्रथम पाद के 'साथ में' के 'पहले 'आपके' और दूसरे पाद के 'साथ' में' के पहले 'मेरे' का होना आवश्यक है। इनके बिना वाक्य अपूर्ण रहता है।

(२३) अधिक पद् । अनावश्यक शब्द का-प्रयोग होनाः। जैसे---

''लपटी युहुप पराग पट सनी स्वेद मकरंद ;

श्रावत नारि नवोढ लौ सुखद वायु-गति मंद ।"४०७॥

पुष्प की रज को ही 'पराग' कहते हैं। 'पराग' कहने से ही पुष्प-रज का बोध हो जाता है। 'पुहुप' पद अनावश्यक है।

(२४) कथित पद। एक वार कहे हुए शब्द का अनावश्यक दुवारा प्रयोग किया जाना ! जैसे—

रित-लीला-श्रम को हरत, लीला-युत चिल पौन ।४० =।।
यहाँ 'लीला' शब्द का दुनारा प्रयोग श्रमावश्यक है। यह दोष
'श्रर्थान्तरसंक्रमितवाच्य' ध्वनि श्रीर 'पुनक्कवदाभास' श्रलङ्कार में
नहीं होता है।

(२४) पतरप्रकर्ष । किसी वस्तु की उत्कृष्टता कहकर, फिर ऐसा वर्णन करना निससे उसकी न्यूनता सूचित-होती हो । नैसे—

> ''कहैं मिश्री कहें ऊख-रस नहिं पीयूष समान ; कलाकंद-कतरा श्रिधिक तो अधरारस पान !''४०१॥

श्रधरत्रस को मिश्री, ऊख-रस श्रीर पियूष से मी श्रधिक उत्कृष्ट बताकर फिर उसको कलाकंद से उत्कृष्ट कहना पूर्वोक्त उत्कर्ष का पतन है।

(२६) समाप्तपुनरात्त । वाक्य समाप्त हो जाने पर उसी क्रक्य से सम्बन्ध रखनेवाले पद का प्रयोग । जैसे—

> नासतु हैं घन तिमिर को विरहिन कों दुख देतु; रजनीकर की कर श्रहो! कुमुदन को सुख हेतु 189०॥

चन्द्रोदयचर्षन-सम्बन्धी वाक्य तीसरे चरण में समाप्त हो गया है। फिर भी चौथे चरण में चन्द्रमा का एक और विशेषण जोड़ दिया गया है अतः दोष है।

(२७) त्रार्थान्तरैकवाचक । छन्द के पूर्वाद्ध के वाक्य के कुछ भाग का छन्द के उत्तरार्द्ध में होना । जैसे—

> रजनीकर की सुश्रकर सजनी! करत जु गौर; जगको, तज अब मान त् पीतम करत निहीर १४११॥

यहाँ पूर्वोद्ध के वाक्य का कर्म कारक—'जग को'—उत्तरार्द्ध में है, यही दोष है।

(२८) श्रभवन्मतसम्बन्ध । वाक्य का ग्रन्वय भत्ते प्रकार से न होना । जैसे—

तेरे परत कटाच जे तब स्मर छोड़त बान 189२॥

यहाँ 'जे' शब्द का अन्वय काल-वाचक 'तब' शब्द के साथ नहीं हो सकता है। 'जे' के स्थान पर 'जब' कहना चाहिए। यहाँ पद के अर्थ का अन्वय नहीं होने से सारा वाक्य दूषित हो जाता है। पूर्वोक्त 'अविमृष्टविषेयाश' दोष में वाक्य का अन्वय तो हो जाता है, पर जिस अंश की प्रधानता होनी चाहिए, वह नहीं होती है।

(२६) अनिभिहितवाच्य । त्रावश्यक वक्तव्य का न कहा जाना । जैसे---

तोही में रत नित रहीं विरत न होंहुँ कदापि ; कहा दोष को लेश तू लिख मुहि तजत तथापि ।४१३॥

'लेश' के साथ 'भी' होना आवश्यक है। 'भी' न होने से यह प्रतीत होता है कि दुमने मेरा कोई बड़ा भारी अपराध देखा है। लेश- मात्र अपराध देखकर ऐसा नहीं करते । पूर्वोक्त 'न्यून पद' में वाचक पद की न्यूनता रहती है, और इसमें द्योतक पद की। इनमें यही मेद है।

(३०-३१) ऋस्थानस्थ पद और समास। पद या समास का अयोग्य स्थान पर होना। जैसे---

> सौत- तखत पिय ने दुईं निज कर गूँथि रसाल ; स्तान भईं दू प्रेम बस न किहिँ तजी वह माल १४१४॥

यहाँ कहना तो यह है कि 'सपित के देखते हुए प्रिय के द्वारा बना कर दी हुई माला के म्लान हो जाने पर भी किसी एक रमणी ने उसे नहीं त्यागा'। किन्तु 'न किहिं तजी' वाक्य का 'किसने नहीं तजी अर्थात् सभी ने तजी' यह अर्थ होता है यह अस्थानपद है। 'किहिं इक तजी न' पाठ होना चाहिए।

"मतिरामहरी चुरियाँ खरकेँ ।" ४११॥

'मितरांम' किन ने कहा तो यह है कि 'हरी चूड़ियाँ खनकती हैं' पर 'मितरामहरी' का समास हो जाने से 'राम ने मित हरी' ऐसा अर्थ हो जाता है। यह अस्थान-समास है।

(३२) सङ्कीर्ण । एक वाक्य के पद का दूसरे वाक्य में होना । जैसे— क्रोड़ चंद्र ऋति ! गगन में उदय होत श्रव मान ;४१६॥ -

नायिका के प्रति मान-मोचन के लिये सखी की यह उक्ति है— 'श्रव तू मान छोड़ दे, श्राकाश में चन्द्रोदय हो रहा है'। 'छोड़' पहले चाक्य में है श्रोर 'मान' दूसरे वाक्य में। श्रतः दोष है।

(३३) गर्भित । वाक्य के बीच में दूसरे वाक्य का ऋा , जाना । जैसे—

> पर अपकारी खलन को मलिन जनन की संग ; कहों नीति तोसों यही तजिए परेंडु प्रसंग १४१७॥

्दोहे:का तीसरा पाद जीच में ज्या गया है : ह्यार्थात् ; चौथा पाद पहते.: क्राकर, उसके बाद तीसरे पाद :का कथन करना चाहिए ।

(३४) प्रसिद्धिः त्यागः। प्रसिद्धः प्रयोगः के. विर्वद्धः, शब्दं 'का प्रयोगः होनाः। जैसे—

"जोन्ह ते खाली छुपांकर सो छन में छनदा अन्न चाहते ' चाली ; कूजि उठी चटकाली चहूँ दिसि फैलि गई नम ऊपर लाली। साली मनोज-विथा उर में निपटे निष्ठराइ धरी बनमाली ; द्याली ! कहा कहिए कहि 'तोष' कहूँ पिय प्रीति नई प्रतिपाली।" ४१ म

'चटकाली' (एक जाति की चिड़िया) के शब्द के लिये 'क्ज उठी' पद का प्रयोग किया गया है। चिडियो के शब्द के लिये चहकना; मयूरों के लिये क्जना; सिंह और बदल के लिये गरजना; मेव्कों के शब्द के लिये रव; न्पुर, किड़िगी, घरटा और भौरो के लिये रिगत, शिड़िजत, गुड़्जित आदि का प्रयोग प्रसिद्ध है। इनके विपरीत प्रयोग होने में दोष है। 'अप्रयुक्त' दोष सर्वधा निषेध किए हुए शब्दो के प्रयोग में होता है। 'प्रसिद्ध त्याग' दोष वहाँ होता है जहाँ 'प्रसिद्ध श्रर्थ का त्याग होने से चमत्कार का अभाव हो जाता है।

"बिखि निर्जन भी न नरा उठि सैन सी चूमे सने अधरे सुखदाई ; छत-मीजित नैन सु पी-मुख की अवलोकत ही युजकावित छाई। जुत जिल सही कट नम्रमुखी छिव वा किब सी बरनी कव जाई ; बस मानेंद के हैंस साहस सी सिस की-सी कली चिर कंठ लगाई।।"४१६

्चन्द्रमा की 'कली' का प्रयोग अप्रसिद्ध है—कहीं देखा-सुना नहीं जाता है।

१ चाँदनी। २ चंद्रमाः। ३ हात्रि। ;

(३४) भर्न-प्रक्रमुः। प्रस्ताव के, योग्य शब्द के प्रयोग का न होना । जैसे—

> निसानाथ के जात ही गई साथ ही रात ; यासों बढ़ि कुल-तियन को. श्रीर न धर्म दिखात ।४२०॥

'गई' शब्द का प्रयोग मग्न-प्रक्रम है। प्रथम गाद-में 'निशानाथ के जात ही' पाठ है, अतः दूसरे पाद में 'जात साथ ही रात' ऐसा होना चाहिए। एक जगह 'जात' और दूसरी जगह 'गई' के प्रयोग में क्रम-मङ्ग होता है। 'जात' शब्द के दो बार हो जाने से 'कथित-पद' दोष की शङ्का नहीं करनी चाहिए, क्योंकि उद्देश्यप्रतिनिर्देश्य भाव में अर्थात् विषय-मेद के एक पद का दो बार प्रयोग हो सकता है। जैसे—

उद्य होत रिव रक्ष अरु रक्षि होवतु अस्त ; संपति और-ाविपत्ति मे नसरजन होतु न न्यस्त । ३२ रा॥

रिव के उदय और श्रस्त-काल में स्कृता का विधान है, क्योंकि दूसरी वार के 'रक्त' के स्थान पर 'ताम्न' श्रादि पर्यायवाची शब्द कर देने पर श्रम्ब्या प्रतीत नहीं होता है—एक श्राकार की प्रतीति की—जो यहाँ श्रावश्यक है—दवा देता है। ऐसे स्थल पर कथित-पद में दोष नहीं होता है।

(३६) अक्रम । जिस पद के पीछे जो पद उचित हो वहाँ उस पद का क्रमशः प्रयोग न होना । जैसे—

> सम्य सुबुत निरवत् करत कहत्. मन्हूँ यह बात ; सरद सरस कृरि हंस-रव बरहिन सुर. विरसात १४२२॥

'यह' शब्द 'सम्य सबल निरवल करत' इस पहले चरण के अन्त में होना चाहिए था।

(३७) त्रमत्परार्थता । अमत अर्थात् अनिष्ठ अर्थान्तर अतीत होना अर्थात् प्रकरण के विरुद्ध अर्थ की प्रतीति होना । जैसे— राम-मदन-सर-हत-हृदय निसिचरि मनहु स-क्राम ; गई रुधिर-चंदन लगा जीवितेस के धाम !४२३॥ '

यह ताइका के वध का वर्णन है। प्रसङ्गानुकूल वीमत्स-रस है। श्रीरामचन्द्रजी में कामदेव का, श्रीर ताइका में निशिचरी (श्रार्थात् रात्रि में गमन करनेवाली श्रीमंसारिका नायिका) का श्रारोप होने से श्रङ्गार-रस की भी प्रतीति होती है, श्रातएव प्रकरण के विरुद्ध प्रतीति होने में दोष है।

## ऋर्थ-दोष

(१) अपुष्ट । ऐसे अर्थ का होना जिसके न होने पर भी अभीष्ठ अर्थ की कोई चृति नहीं होती हो । जैसे—

उदित विदुल नम माहिँ ससि अरी ! छोड़ अब मान ।४२४॥

यहाँ आकाश का विशेषण 'विपुल' अपुष्ट है। चन्द्रमा का उदय ही मान-मोचन का कारण हो सक । आकाश का बड़ा होना मान छोडने के कारण की पुष्टि नहीं करता है। 'अधिक पद' दोष में अन्वय के समय ही शब्द की निर्थकता का ज्ञान हो जाता है, पर यहाँ निर्थक शब्द का अन्वय तो हो जाता है, किन्तु अर्थ के समय निर्थकता का ज्ञान होता है। इन दोनो में यही भेद है।

(२) कष्टार्थे । अर्थ की प्रतीति का कठिनता से होना । वैसे-

बरसत नल-निज-करन-खेंचि दिनकर, नहिं घन यह ; जमुना सविता-सुता मिली सुर-सरिता सों वह ! करत न को विश्वास कहो ? या ज्यास-वचन में ; मूद-मृगी समुक्तै न तक नल रबि-किरनन में ।४२ १॥

स्त्रप्रस्तुत वाच्यार्थ यह है कि स्त्रपनी किरणों द्वारा खींचे हुंए जल को सूर्य बरसाता है, न कि मेघ । यमुनाजी सूर्य से उत्पन्न हुई हैं, स्त्रौर वह गङ्गाजी में मिलती हैं। ज्यासजी के इन वाक्यों में कौन विश्वास नहीं करता १ अर्थात् जब यमुना अगर वर्षा सूर्य से हूं। उत्पन्न हैं तो सूर्य की किरखों में जल होना ही चाहिये, फिर भी मूर्ख मृगी सूर्य की किरखों में जल के होने में विश्वास नहीं करती। यह अप्रस्तुत अर्थ बढा दुर्बोध है। इस पद्य में मुग्धा नायिका का नायक पर अविश्वास करना जो व्यंग्य-रूप प्रस्तुत अर्थ है, उसका ज्ञान तो हो ही नहीं सकता है। अतः कष्टार्थ दोष है। पूर्वोक्त 'क्लिप्टस्व' दोषमे शब्द का परिवर्तन कर देने पर अर्थ की प्रतीति में क्लिप्टता नहीं रहती है, पर यहाँ शब्द परिवर्तन कर देने पर भी क्लिप्टता बनी रहती है। इनमें यही भेट हैं।

(३) व्याह्त । किसी वस्तु का पहिले महस्त्र दिखाकर फिर उसकी हीनता का सूचित होना, या पहले हीनता दिखाकर फिर महस्त्र का सूचित होना । जैसे—

> श्रौरन के मन-हरन को चंद्रकत्वादि श्रनैक , मोहि सुखद इग-चंद्रिका प्रिया वही है एक १४२६॥

जिस चन्द्रकला को पूर्वाद्ध में वक्ता ने अपने लिये आनन्द-जनक नहीं माना है, उसी को उत्तराद्ध में 'हग-चन्द्रिका' पद द्वारा सुख-कारक माना है। अतः व्याहत है।

(४) पुनस्तः । एक शब्द या वाक्य द्वारा अर्थ विशेष की प्रतीति हो जाने पर भी उसी अर्थवाले दूसरे शब्द या वाक्य द्वारा उसी अर्थ का प्रतिगदन करना । जैसे—

> सहसा कबहुँ न कीजिए विपद-मूल श्रविवेक ; श्रापुहि श्रावंतु संपदा जहाँ होय सुविवेक १४२७॥

' पूर्वार्ड में जो बात है, वही उत्तरार्ड में है। पूर्वार्ड में ब्राविचार को विख्या का मूल कहा है। इसी बात से यह मी स्वष्ट है कि सुविचार २१ से संम्यदा मिलती है, तथापि इस बात को उत्तराद्ध में 'सुविचार से सम्पदा मिलती है' इस वाक्य द्वारा दुवारा कहा गया है। यही पुनरुक्त दोष है।

> "इक तो मदन-विसिख लगे मुरिक परी सुधि नाहिँ; दूजे बद बदरा अरी ! चिरि-चिरि विष बरसाहिँ।" १२८॥

'मुरिछ परी' कहकर फिर 'सुधि नाहिं' कहना पुनरुक्त हैं । क्योंकि मूर्च्छी अौर सुधि न रहना एक ही वात है । पूर्वोक्त 'अपुष्ट' दोष की पुनरावृत्ति नहीं होती।

(४) दुष्क्रम । लोक या शास्त्र-विरुद्ध क्रम का होना । जैसे---नृप ! मोको हय दीजिये श्रथवा मत्त-गर्जेंद्र ।

घोडे से पहले हाथी माँगना चाहिये। विकल्म से जो वस्तु माँगी जाती है, वह उत्तरोत्तर निम्न श्रेणी की होती है। जो घोड़ा ही नहीं दे सकेगा, वह हाथी क्या दे सकेगा १ श्रातः क्रम विरुद्ध है।

"यह बसंत न, खरी गरम श्ररी ! न सीतल वात ; कह क्यों प्रकटे देखियत पुलक पसीजे गात ।"४२६॥

गर्मी से पसीना हुआ करते हैं, श्रोर शीत से रोमाञ्च । पूर्वाद्व में पहले गरम और फिर शीतल शब्द है। इसी क्रम से उत्तराद्व में पहले 'पसीजे' श्रोर फिर 'पुलक' कहना चाहिए । यहाँ पहले 'पुलक' श्रोर तदनन्तर 'पसीजे' है, यही श्रक्रम है।

(६) प्राम्य । गॅवार-भाषा का प्रयोग किया जाना। जैसे— हैं सोवत इत श्राय त् मेरे नेरे सोइ ॥४३०॥ इसमें सरसता नहीं है। ऐसे वर्णन सहृदयों को उद्देग-जनक होते हैं। (७) सन्दिग्ध। कोई निश्चित श्रर्थ का न होना। जैसे— सेवनीय रमनीन के श्रथवा गिरिन नितंब। यहाँ यह सन्दिग्ध है कि इस वाक्य का कहनेवाला कोई श्रङ्कार-रसिक है या विरक्त ?

(प) निर्हेतु । किसी बात के हेतु का नहीं कहा जाना । जैसे—
किया प्रहरण था तुमे पिता ने परिभव-भय के ही कारण;
यद्यपि था न उचित विप्रों को वह तेरा करना धारण।
त्याग दिया है तुमे उन्होने जब कि पुत्र-बध सुना वहाँ;
अरे! शस्त्र में भी करता हूँ श्रव तेरा यह त्याग यहाँ । १६६५॥
द्रोण-वध के कारण शोकातुर अश्वरयामा की अपने शस्त्र के प्रति
यह उक्ति है। मेरे पिता ने ब्राह्मण होकर भी च्हियों से पराभव होने के
भय से ही तुमे ग्रहण किया था। उन्होंने पुत्र का वध सुनकर—राजा
युधिष्ठिर के मुँह से मेरा मरना सुनकर—तुमे त्याग दिया है। मै भी
श्रव तुमे छोडता हूँ। द्रोणाचार्य द्वारा शस्त्र के त्यागने का हेतु पुत्र-त्रध
को सुनना बताया गया है, इसी प्रकार अश्वरथामा द्वारा शस्त्र त्यागने में
कोई हेतु कहना चाहिये था। पर यहाँ ऐसा कोई हेतु नहीं कहा गया है,
अतः दोष है।

( ६ ) प्रसिद्धि-विरुद्ध । अप्रसिद्ध बात का उल्लेख होना । जैसे— कंकन को याको कहें है उनकी अति भूल ; मदन दियो निज-चक्र यह सुगलोचनि कर-मूल । ४६२॥

ग्हों हाथ के भूषण—कद्भण—को कामदेव का शस्त्र कहा है। कामदेव का शस्त्र कहा है। कामदेव का शस्त्र धनुष ही लोक में प्रसिद्ध है, न कि चक्र। चक्र का सम्बन्ध तो भगवान् विष्णु के साथ प्रसिद्ध है। यदि स्वयं कामदेव को चक्र-युक्त कहा जाय, तो कोई दोष नहीं है, क्योंकि एक का प्रसिद्ध शस्त्र दूसरा मी धारण कर सकता है। पर कामदेव के शस्त्र की उपमा तो उसके धनुष से ही दी जा सकती है, न कि दूसरे किसी शस्त्र से। अतः दोष है।

भूनि न जङ्यो पथिक ! तुम तिहिँ सरिता-पथ श्रोर ; तहनि-पदाहत श्रंकुरित नव-श्रसोक उहिँ श्रोर ।४३३॥

रक्त अशोक को देखकर; विरहानुभवी किसी पथिक की अन्य पथिकों से यह उक्ति है। कामिनी के पाद-आधात से अशोक का पुष्पित होना ही कवि-सम्प्रदाय में प्रसिद्ध है, न कि अङ्करोद्गम का होना। अतः यहाँ अप्रसिद्ध बात का उल्लेख है। यदि लॉक-विरुद्ध भी कोई बात कवि-सम्प्रदाय में प्रसिद्ध होती है तो दोष नहीं माना जाता है।

(१०) विद्या-विरुद्ध । शास्त्र-विरुद्ध वर्णन किया जाना । जैसे— रद-छद सद नख-पद लगे कहें देत सब बात ।४५४॥

यहाँ रद-छदो पर—ग्रबरों पर—नख-इतों का होना कहा गया है, यह काम-शास्त्र के विरुद्ध है। इसी प्रकार जहाँ धर्मशास्त्र ग्रथवा नीति-शास्त्र श्रादि के विरुद्ध वर्णन होता है, वहाँ भी यह दोष होता है।

(११) श्रनवीकृत । श्रनेक श्रयों का एक ही प्रकार से होना श्रौर उनमें कोई विलद्धणता का न होना । जैसे—

सदा करत नम गौन रिव सदा चलत है पौन ; सदा घरत सुवि सेप सिर धीर सदा रहें मौन ।४३४॥

चारो चरणों में 'सदा' पद का प्रयोग है। इसके अर्थ में विलद्ध-णता नहीं है, अतः दोष है। ऐसे वर्णनों में विलद्ध्याता हो जाने पर दोष नहीं रहता है। जैसे---

इक हय-युत रिव गौन सेष सदा धरनी धरत ; निति दिन बहुत जु पौन नृपति-धर्म हू है यही 18३६॥

इसमें उपर्श्व का बात का स्वरूप बदल जाने से विलद्धाणता आग्रा है। 'कथित पद' दोष में पर्याय-वाची शब्द के बदल देने से दोष नहीं रहता है। 'आनवीकृत' दोष में पर्याय-वाची शब्द के बदल देने पर भी दोष रहता है। इन दोनों में यह मेद है।

(१२) सनियम परिवृत्तता। जिस बात को नियम से कहना चाहिए उसको नियम से नहीं कहना। नियम का ऋर्य है किसी वस्तु का एक स्थान पर नियम किया जाने पर उसका अन्यत्र निषेध होना।

दीखत के रमनीय ये जग में विषय-विजास; है तिनमें रत त् बृथा करत कहा सुख-आस । ४३७॥ यहाँ 'दीखत' पद के साथ 'ही' होना चाहिए । 'ही' के प्रयोग से यह नियम हो जाता है कि 'विषय-विजास केवल देखने में हो सुरम्य है, वस्तुत: नहीं ।'

(१३) श्रितियम परिवृत्तता । जिस वात को नियम से न कहना चाहिए, उसको नियम से कहना । जैसे—

हैं नेत्र नील-त्रस्बिंद खिले सुहाएँ,
तन्वंगि ! मंजुल सुनालमयी सुजाएँ।
श्रावत्तं ही लिलत नाभि न न्या बता तू ?
लावरय-श्रंबु-परिपृरित वापिका तू ।४३८॥

यहाँ नायिका को लावस्य-रूप जल की वापिका (बावड़ी) बताया है। नेत्रों में खिले-कमल का, भुजाओं में मृनाल का ओर नामि में आवर्ष (जल के मॅबर) का आरोग किया गया है। 'आवर्ष' के साथ 'ही' का प्रयोग अनुचित है—केवल 'आवर्ष' होना चाहिए। क्योंकि, 'ही' के प्रयोग से यह नियम हो गया है कि आवर्ष ही नामि है, और कोई वस्तु नामि नहीं है, अतः दोष है।

(१४) विशेष परिवृत्तता—जिस ग्रर्थ के लिये विशेष शब्द का प्रयोग करना चाहिए, उसके लिये सामान्य शब्द का प्रयोग करना। जैसे—

क्यों न करहु काजर छिरक सजनी ! रजनी कारि ; काहू विधि चूरन करहु ससिहि सिला पै डारि ।४३६॥ - विरहिणी के कहने का श्रामिप्राय यह है कि इस चॉदनी रात को प्रकाश-हीन कर दो। 'रजनी' शब्द क्रॅबेरी श्रोर चॉदनी दोनों प्रकार की रात्रि का बोध कराता है। इसिलये चॉदनी रात के वाचक 'उजेरी' श्रादि किसी विशेष शब्द का प्रयोग होना चाहिये था। श्रातः यहाँ विशेष शब्द के स्थान पर सामान्य शब्द का प्रयोग होने के कारण दोष है।

(१४) अविशेष परिवृत्तता—जिस अर्थ के लिये सामान्य शब्द का प्रयोग करना चाहिए, उसके लिये विशेष शब्द का प्रयोग करना। जैसे—

## विद्रुम-निधि तू है जलिंध ! महिमा कही न जाय ।४४०॥

समुद्र को केवल एक ही रत्न-विशेष विद्रुम का निधि कहना श्रनु-चित है; क्योंकि समुद्र केवल विद्रुम का ही नहीं, किन्तु श्रनेक रत्नों का निधि है। श्रतः विद्रुम के स्थान पर 'रत्न' श्रादि सामान्य-वाचक शब्द होना चाहिए था।

ः (१६) साकांच्य—ग्रर्थं की सङ्गति के लिये किसी शब्द या वाक्य की त्राकाचा (ग्रावश्यकता) का रहना। जैसे—

> भंग भई निज याचना पुनि ऋरि को उतकर्ष ; स्त्री रतहु दसमुकुट ! तुंम क्यों सिंह सकी श्रमर्थ ।४४ १॥

सीताजी के लिये याचना करके हताश हुए माल्यवान् की रावण के प्रति यह उिक है। 'स्त्री रत्नहुं' के आगे 'छोड़िजो' इत्यादि पदकी आकाचा रहती है। क्योंकि केवल 'स्त्री रत्नहुं' के साथ 'उम क्यों सिंह सकी अपमर्ष' का अन्वय नहीं हो सकता है।

(१७) श्रापद्युक्त । जहाँ श्रानुचित स्थान में ऐसे पद (श्रर्थ) का प्रयोग हो, जिससे प्रकरणार्थ के निरुद्ध श्रर्थ की प्रतीति हो । जैसे—

श्राज्ञांनुकारि सुरनाथ, पुरारि-भक्ति, लंकापुरी, विमल-वंश, श्रपार-शक्ति। है धन्य, ये यदि न रावणता कहीं हो , एकत्र सर्व-गुण किंतु कहीं नहीं हो ।४४२॥

यहाँ रावण में रावणत्व (सब लोगों को रुलानेवाली क्रूता) कर दोष दिखलाना ही प्राकरिण अर्थ है। चौथे पाद के अर्थान्तरन्यास के कारण उस दोष में लघुता आ गई है। अर्थात् रावण की अत्यन्त क्रूरता, यह कह देने से कि 'सब गुण एक स्थान पर नहीं हो सकते' एक साधारण बात हो गई है। अत्यव्व चौथे पाद में जो बात कही गई है, उसे नहीं कहना चाहिए था।

( १८ ) सहचर भिन्न । उत्कृष्ट के साथ निकृष्ट का, या निकृष्ट के साथ उत्कृष्ट का वर्णन होना । जैसे—

गलित पयोघर कामिनी, सज्जन संपति-हीन ; दुर्जन को सनमान यह हिय-दाहक हैं तीन ।४४३॥

यहाँ कामिनी श्रीर सजन के साथ में दुर्जन का वर्णन है, यही सहचर-भिन्नता है।

(१६) प्रकाशित विरुद्ध । श्रमीष्ट श्रर्थ के प्रतिकृत श्रर्थ की प्रतीति होना । जैसे—

राज्यासन को खहहु नृष ! तेरो जेष्ठ कुमार |४४४॥

राजा के प्रति यह कहना कि 'श्रापका जेष्ठ कुमार राज्यासन को प्राप्त करे' राजा का मरना स्चित करता है। क्योंकि राजा की जीवित श्रवस्था में राजकुमार को राज्यासन नहीं मिल सकता। राजा का मरना स्चित होना प्रतिकृत श्रर्थ की प्रतीति है। पूर्वोक्त 'विरुद्धमितकृत' दोष शब्द के श्राश्रित है—वहाँ शब्द-मरिवर्तन से दोष नहीं रहता है। यहाँ शब्द-प्रश्वर्तन कर देने पर भी दोप रहता है, इन दोनों में यही भेद है।

(२०) विध्ययुक्त । अविधेय (विधान करने के अयोग्य) का विधान होना । जैसे—

> बंदिन सो प्रतिबुद्ध ह्वै अब सुख सोय नृपात ! करों अपांडव सुवि अबै काटों सब रन-जात ।४४१॥

द्रोणाचार्य के निधन के कारण कुपित अश्वत्थामा की दुर्योधन के प्रित यह उक्ति है—'हे राजन, श्रव तक तुम्हे पारहवों के भय से निद्रा नहीं त्राती थी। श्रव तुम 'वन्दीजनों की स्तुति से उठकर निःशङ्क सुख से सोना'। कहना यह चाहिए था कि श्रव सुख से सोकर वन्दीजनों की स्तुति से उठना। वन्दीजनों की स्तुति से प्रथम सोने का विधान है, न कि पीछे। श्रतः श्रविषेय का विधान है।

(२१) अनुवार अयुक्त । विधि के अनुकूल अनुवाद का नहीं होना । जैसे—

> गौरीपति-चूडाभरन ! हरन बिरहि-जन प्रान ; निरदयता कीजै न सिस ! मुहि अबला जिय जान ।४४६॥

विरहिणी की चन्द्रमा से प्रार्थना है। चन्द्रमा को 'विरहि जन-प्राण-हरण' सम्बोधन दिया गया है, वह प्रार्थना के प्रतिकृत है। क्योंकि जिसे विरही जनों का प्राण-धातक कहा जाय, उसी से निर्दयता न करने की प्रार्थना करना अनुचित है। अतः अनुवाद-अयुक्त दोव है।

(२२) त्यक्तपुनः स्वीकृत । किसी अर्थ का त्याग करके फिर उसी का स्वीकार करना । जैसे—

"मान ठानि बैट्यो इत परम सुजान कान्ह , भौँहैं तानि बानक बनाइ गरबीकी को । कहै 'रतनाकर' विसद उत बाँकों वनयों
विपन-विहारी-वेष बानक लडीली को ॥
लिख लिख खाज की अनूप सुखमा को रूप
रोपें रस रुचिर मिठास लौन-सीली को ।
लिक लचेंबो लोल लोचन लला को इत
मचिल मनेंबो उत राधिका रसीली को ॥"४४७॥
यहाँ तीसरे चरण तक वर्णन की समाप्ति हो चुकी है, फिर चौथे
चरण में उसी विषय का वर्णन किया जाने में त्यक्त पुनःस्वीकृत दोष है।
(२३) अर्थ अश्लील । लिबास्पद आदि अर्थ की प्रतीति होना ।

मारन उचत ह्वै रह्यो छिद्रान्वेषी स्तन्ध , करिये याको पतन पुनि तो न वेगि ह्वै चुब्ध १४४८॥

यहाँ दूसरे के छिद्र को हूँ ढ़नेवाला, मारने को उद्यत और स्तब्ध ऐसे किसी दुष्ट का पतन करने को कहा गया है। यहाँ पुरुष के गुह्याङ्ग-विशेष के वर्णन की भी प्रतीति होती है, इसलिये अश्लोल है।

यहाँ तक शब्द के ३७ क्रीर ऋर्थ के २३ सब ६० प्रकार के दोष बताये गये हैं।

## दोषों का परिहार

उपर्युक्त दोषों में कोई कोई दोष कहीं-कहीं दोष नहीं मी होता है,
श्रोर कहीं-कहीं प्रत्युत गुण भी हो जाता है। देखिये—
कर्णावतंस इसके श्रति दर्शनीय,
हैं श्रोभनीय श्रुति-कुण्डल श्रद्धितीय,
श्रामोद से दिशि प्रमोदित हो रही है,
श्रामी प्रकोमित जहाँ अमरावली हैं।४४१॥

'त्रवतस' त्रौर 'कुएडल' कानों में पृथक-पृथक् स्थानो पर पहनने के त्राभूषण होते हैं। केवल 'त्रवतंस' त्रौर 'कुएडल' कहने मात्र से यह ज्ञान हो सकता है कि ये कानों में पहनने के आम्ष्य हैं। तथापि यहाँ 'कर्या' और 'श्रुति' शब्द भी हैं। किन्तु इस प्रयोग में पुनरुक्ति दोष नहीं है, क्योंकि कर्या और श्रुति शब्दों के प्रयोग के कारण कर्या की समीपता प्रतीत होती है, जिससे कानों मे पहने हुए अवतंस और कुण्डलों से कामिनी की शोभा का उत्कर्ष स्चित किया गया है। बिना पहने हुए अन्यत्र स्क्ले हुए आम्ष्यण ताहश शोभित नहीं होते। अतः ऐसे वर्णनों में 'पुनरुक्ति' दोष नहीं होता है।

लित हाव मय तहन वय स्मित-रमनी मुखचंद ; कुसुम-माल लिख श्रीलन ज्यो किहि कों ह्वै न श्रनंद ।४४०॥

यद्यि 'माला' शब्द से ही पुष्पमाला की प्रतीत हो सकती है, किन्तु यहाँ पुष्पमाला कहने से अर्थान्तरसंक्रमित-ध्वनि द्वारा उत्कृष्ट पुष्पों का सूचन होता है। ऐसे प्रयोगों में पुनरुक्त या अपुष्ट दोष नहीं होता है।

लोक प्रसिद्ध श्रर्थ मे 'निहेंतुक' दोष नहीं होता है। जैसे— सिस-गत लहत न कमल-गुन कमल-गत न सिस श्राम। श्रियहि डमा-मुख पाय भी उभवाश्रित गुन-लाभ।४५१॥

रात्रि में चन्द्रमा के आश्रित रहकर श्री को (शोभा को) कमल के सौरमादि गुण प्राप्त नहीं हो सकते हैं, और दिन में कमल के आश्रित हो जाने से उसे चन्द्रमा के कान्ति आदि गुण प्राप्त नहीं हो सकते; किन्तु पार्वतीजी के आश्रित होकर उस (श्री या शोभा) को कमल और चन्द्रमा दोनों के गुण प्राप्त हो गए हैं। यहाँ रात्रि में चन्द्रमा के आश्रित श्री को कमल के गुणों के न मिलने में कमल का रात्रि में सकुचित हो जाना ही हेतु है, और दिन में चन्द्रमा के गुण न पिनलने में दिन में चन्द्रमा का निस्तेज हो जाना हेतु है। ये दोनों हेतु

यद्यपि यहाँ शब्द द्वारा नहीं कहे गये हैं, पर ये हेतु लोक-प्रसिद्ध हैं। इनके न कहने पर भी स्वयं इनका ज्ञान हो जाता है, इसलिये निर्हेतुक दोष नहीं है।

श्लेष श्रोर यमक श्रादि श्रलद्कारों में 'श्रप्रयुक्त' श्रोर 'निहतार्थ' दोष नहीं माने जाते हैं। सुरतारम्म-गोष्ठी मे बीडा-व्यक्कक श्रश्लील, वैराग्य की कथाश्रों में वीमत्स-व्यञ्जक श्रश्लील, श्रीर मानि-वर्णन में श्रमङ्गल-व्यञ्जक श्रश्लील दोष नहीं माना जाता है, प्रत्युत गुण् सममा जाता है। जैसे---

उदर फरे मंडूक-सम श्रवत रु रहत उतीन ; श्रस तिथ के व्रण में कहो हूँ रत कृमि विन कौन 18१२॥

इसमें बीडा श्रीर वीभत्त च्या के वर्णन है, किन्तु वैराग्य के प्रसङ्ग में होने के कारण दोष नहीं है।

'व्याजस्तुति' ऋलङ्कार ऋादि मे वाच्यार्थ के महत्त्व से 'सन्दिग्ध' द्रोष, भी गुण समभ्ना जाता है । जैसे—

पृथुकातस्वर पात्र है भृत्सित परिजन देह ; नृप ! अपने दोजन के है समान ही गेह ।४५३॥

यहाँ दो ऋर्थवाले पद होने से सन्दिग्ध ऋर्थ है। किन्तु राजा ऋोर

१ किसी राजा के प्रति डिक हैं—'हे राजन ! श्रापके घर मे पृथुका-दिस्तर पात्र हैं, श्रर्थात् पृथु (बहुत-से) कार्तस्तर (सुत्रयों) के पात्र हैं; मेरे घर में भो पृथुकार्तस्तर पात्र है, श्रर्थात् पृथुक् (बालक) श्रातंस्तर—सुधा-पीड़ित दीन ध्विन के पात्र—हो रहे हैं। श्रापके घर में परिजनों के देह सूषित हैं, श्रर्थात् श्रामुवर्णा से शोभित हैं; मेरे धर में भो परिजनों के शरीर मू-सित श्रर्थात् पृथ्वी पर सोते हैं। श्रतः श्रापके श्रीर मेरे घर में समानता है।

किव दोनों में अपने-अपने अनुकूल वाच्यार्थ के बोधक होने के कारण दोष नहीं है।

जहाँ वका श्रीर श्रोता दोनो व्यक्ति वर्णनीय शास्त्र-विषय के ज्ञाता होते हैं, वहाँ 'श्रप्रतीत' दोष नहीं होता है।

जहाँ वक्ता नीच पात्र होता है, वहाँ 'ग्राम्य' दोष नहीं होता है। जहाँ ऋष्याहार के कारण ऋर्थ की शीघ्र ही प्रतीति हो सकती हो, वहाँ न्यून पद दोष नहीं होता है।

'श्रिधिक पद' दोष भी कहीं दोष न रहकर गुण हो जाता है। जैसे—

स्वारथ हित खल करत जो ठिगवे मीठी बात ; सो न सुजन जानत न पै जानत कृपा दिखात । ४४४॥

खल पुरुष श्रपने स्वार्थ के लिये उगने को मीठी-मीठी बाते सजनों के सामने करते हैं, उनकी वे बाते क्या सजन नहीं जानते हैं ! जानते हैं, पर जानकर भी उन पर कृगा दिखाते हैं । यहाँ 'जानत' पद दो बार है । वूसरी बार का 'जानत' पद श्रिधिक होने पर भी वह दूसरे लोगो से सजनों की पृथक्ता दिखाने के लिये है, श्रर्थात् खलो की करत्त को जानते हुए भी सजन ही उन पर कृगा करते हैं — दुर्जन नहीं ।

'लाटानुपास', श्रीर 'वारणमाला' श्रलङ्कारो में श्रोर 'श्रर्थान्तर संक्रमितध्वनि में, 'कथित पद' दोष न रहकर प्रत्युत गुण हो जाता है। जैसे—

> सहदय जब श्रादर करें तब ही गुन प्रकटाहिं; भानु श्रनुप्रह पाय ही कमल कमल दरसाहिं।४५५॥

दूसरी बार के 'कमल' पद में अर्थान्तरसंक्रमित ध्वनि है। दूसरी बार का 'कमल' पद कमल को विकास, सोरम और सोन्दर्य आदि गुण-युक्त स्चित करता है। लाटानुप्रास और कारणमाला के उदाहरण दितीय भाग में हैं। श्रनुप्रासादि श्रलङ्कारों मे एक ही पद्म में कहीं विषयान्तर हो जाने पर 'पतत्प्रकर्ष'-दोष नहीं माना जाता है।

### रस दोष

(१) रस, स्थायी भाव या व्यभिचारी भावो का स्व-शब्द द्वारा स्पष्ट कथन होना रस दोष है।

रस व्यंग्यार्थ है। इसका आ्रास्वादन केवल व्यञ्जना द्वारा ही हो सकता है। ख्रतः 'रस' का श्रङ्गार आदि विशेष शब्दो द्वारा अथवा सामान्य शब्द 'रस' द्वारा स्पष्ट कथन किया जाना अनुचित है। जैसे—

हीं बिल चिल वाको छिनक लीजै आजु निहार; उमगत है चहुँ ओर छिन मानहु रस ऋगार।४४६॥ यहाँ 'रस' ओर 'श्रुड़ार' का शब्द द्वारा स्रष्ट कथन किया गया है अतः दोष है।

इसी प्रकार स्थायी ऋौर व्यभिचारी भावो का भी शब्द द्वारा स्वष्ट कहा जाना दोष है । जैसे—

प्रिय को मुख देखि जजाय गये चरमांबरसों करुना भरि आये ; अति त्रासित सर्प-विभूषनसो, सिर चंद्रकता त्राखि विस्मित छाए ।

१ ''व्यभिचारिरसस्थायिभावानां शब्दवाच्यता''' ।"

<sup>-</sup>काव्यप्रकाश ७। ६०-६३

<sup>&</sup>quot;रसस्थायिच्यभिचारिण्रो स्वशब्देन वाच्यत्वं।"

<sup>—</sup>हेमचन्द्रं, कान्यानुशासनं, पृष्ठ ११०

<sup>&#</sup>x27;'रसस्योक्तिः स्वशब्देन स्थायिसंचारिखोरपिः'''

<sup>&</sup>quot;दोषा रसागतामताः।"—साहित्यद्रपंश ७। १२-१४

<sup>&</sup>quot;निबध्यमानो रसो रसशव्देन श्रद्धारादिशव्दैर्वानाभिधातुमुचितः अनास्त्रादापत्ते स्तदास्त्रादश्च न्यञ्जनसात्रीनेष्पाद्य इत्युक्तत्वात् । एवं स्थायिन्यभिचारिणामपि शब्दवाच्यत्वं दोषः ।"

<sup>—</sup>रसगङ्गाधर, पृष्ठं ४०

लिल जह सुता कों श्रमषं भरे नृ-कलापन सों भय पाय हराए ; नव-संगम यों रस-युक्त घने गिरिजा दग वे हमें मोद बढ़ाए ।४५७॥

इस पद्य में त्रीड़ा, त्रास त्रीर श्रमर्ष व्यभिचारी भावो का; विस्मय तथा भय स्थायी भावों का, एवं करुण रस का शब्द द्वारा स्मष्ट कथन है, श्रतः दोष है। किन्तु इसी पद्य को यदि—

द्यितानन देखि विनम्र भए चरमांवर सो सट ही मुकलाएँ। त्रिक्ष सप-विभूषन कंपित से सिस कों लखिकै श्रनिमेष जनाएँ। नृ-कपालन सों श्रति स्त्रान तथा लखि लह्नु सुता श्रति बंक लखाएँ; नव-संगम में प्रिय कों लखिकै गिरिजा-दग वे निन मोद बढाएँ।४४८॥

इस रूप में कर दिया जाय तो स्थायी स्रोर व्यभिचारियो का शब्द द्वारा कथन न होकर, उनकी 'विनम्र' स्रादि स्रनुभावो द्वारा व्यञ्जना होती है; स्रोर दोष नहीं रहता है। स्रातः रस, स्थायी भाव स्रोर व्यभि-चारी भावों की स्रनुभावो द्वारा व्यञ्जना होना ही समुचित है।

कहीं-कहीं व्यभिचारी भाव का स्वशब्द द्वारा स्पष्ट कथन किया जाने पर भी दोष नहीं माना जा सकता है। ऐसा वहीं हो सकता है, जहाँ श्रानुभाव श्रौर विभाव के द्वारा उस भाव की, जिसकी प्रतीति कराना श्रभी हो, स्वशब्द के कहे बिना स्पष्टप्रतीति नहीं हो सकती हो। जैसे---

श्रति उत्सुक सौं मट श्रागे बढीं पुनि लाज सौं जो हिट श्राँई भईं; समुक्ताय-बुक्ताय सलीजन सौं प्रिय-सम्मुख जो फिर लाँई भईं। नव-संगम मैं लिख कै प्रिय कौं हिय मे भय हू कछ पाँई भईं; मुद-मंगज-दायक हों गिरिजा हँसिके हर हीय लगाँई भईं।४१६

यहाँ श्रौत्सुक्य श्रौर लज्जा श्रादि व्यमिचारी मावों का स्वशब्द द्वारा स्पष्ट कथन है, पर यहाँ दोष नहीं है। क्योंकि इन व्यभिचारी मावो की श्रनुमावों द्वारा यहाँ स्पष्ट प्रतीति नहीं हो सकती है। 'सट' श्रनुमाव केवल श्रौत्सुक्य का ही व्यञ्जक नहीं है, मय श्रादि के कारणभी शीव्रता की जा सकती हैं। 'पीछे हट जाना' या 'मुॅह फेर लेना' अनु--भाव केवल लज्जा ही से नहीं, किन्तु कोध, घृणा या भय से भी हो सकता ,है, अतः यहाँ लज्जा शब्द के स्पष्ट कहे विना लजा की स्पष्ट प्रतीति नहीं हो सकती थी। यदि यहाँ श्रद्धार रस के विरोधी 'भय' को विभावादि द्वारा पुष्ट किया जाता तो भयानक रस की व्यञ्जना होने के कारण दोष हो जाता। अतः यहाँ मय का भी स्वशब्द द्वारा कथन किये जाने में दोष नहीं है।

> "सुनि केवट के बैन, प्रेम लपेटे श्रटपटे; बिहुँसे करुना-ऐन, चितह जानकी लखन तन।"४६०॥

यहाँ 'विहॅसे' पद से 'हास' स्थायी भाव का शब्द द्वारा कथन अवश्य है, किन्तु दोष नहीं है। क्योंकि केवट के अटपटे वचन जो-अनुभाव है, उनसे केवल हास्य की ही नहीं, 'विस्मय' आदि की भी प्रतीति हो सकती है, अतएव हास का स्पष्ट कथन आवश्यक था।

(२) विभाव श्रीर श्रनुभावों की कष्ट-कल्पना से जहाँ रस की प्रतिति होती है वहाँ दोष माना जाता है। जैसे—

चहित न रित यह विगत मित चितहु न कित उहराय , विवम दसा याकी ऋहो को जै कहा उपाय ।४६१॥ यह वियोगी नायिका की दशा का वर्णन है। 'रित न चहत' आदि अनुभावों द्वारा केवल वियोग ही सूचित नहीं होता है, किन्तु कहणा,

१ 'कष्ठकल्पनयाच्यक्तिरनुसावविसावयोः।'

<sup>—</sup>काच्यप्रकाश, ७ | ६०

<sup>&#</sup>x27;श्रान्देपः कल्पितः कुच्छादनुभावविभावयोः।'

<sup>--</sup>साहित्यदर्पेशः ७। १३:

<sup>&#</sup>x27;एवं विभावानुभावयोरसम्यक्प्रत्यये विल्लाकेन्प्रत्यये वा न रसास्वाद् इति तयोदेषित्वम् ।'—रसगङ्गाधर, प्रष्ठ ४०

भयानक ब्रौर बीभत्स रस भी। ब्रातएन यहाँ विप्रलम्भ-श्रङ्गार के विभाव 'विरहिणी नायिका' की प्रतीति कप्ट-कल्पना से होती है।

कीन्ह धवल छ्वि चंद्रमा भुवि-मंडल दिवि लोकु ; अू-विलास कछु हास-युत रमनी-मुख प्रवलोकु ।४६२॥

यहाँ श्रद्धार-रस के आलम्बन-विभाव 'नायिका' और उद्दीपन-विभाव 'चन्द्रोदय' का वर्णन तो है, किन्तु नायक के 'रित-कार्य' अनुभावों का वर्णन नहीं हैं। यह समम्मना कठिन है कि नायिका के 'अ-्विलास और हास' अनुभाव स्वामाविक विलास-मात्र हैं या सम्मोग-श्रद्धार के रित-कार्य। अतः दोष है।

(३) जहाँ वर्णनीय रस के विरोधी रस की सामग्री (विभावादि) का वर्णन होता है वहाँ दोष माना जाता है । क्योंकि विरोधी रस की सामग्रीयों द्वारा उस (विरोधी) रस की व्यञ्जना होने लगती है, जिससे वर्णनीय रस का आ्रास्वाद नष्ट हो जाता है, या दोनो ही रस नष्ट हो जाते हैं।

—ध्वन्यालोक, ३। १८, पृष्ठ १६१ 'यया प्रियं प्रात प्रग्यकत्तहकुपितासु कामिनीषुवैराग्यकथा-भिरनुनये।'—ध्वन्यालोक, पृष्ठ १६२ 'प्रतिकृतविभावादिमहो।'—कान्यप्रकाश, ७। ६१ 'विभावादिम्रातिकोल्यं रसादेदोंषः।'

—हेमचन्द्र-काच्यानुशासन, पृष्ठ ११२ 'परिपन्थिरसाङ्गस्य विभावादेः परिप्रहः।'

—साहित्यद्रपैस्, ७ । १३ 'समबलप्रवलप्रतिकृलरसाङ्गानां निवन्धनन्तु प्रकृतरसपोपकप्राती-

पिकमिति दोषः ।'--रसगङ्गाधर, पृष्ठ १०

१ 'विरोधिरससम्बन्धिवभावादिपरिप्रहः।'

• इस दोष की स्रष्टता करने के प्रथम यह जान लेना आवश्यक है कि किस रस के साथ किस रस का निरोध है ओर किस रस के साथ किस रस का अनिरोध (मैत्री) है।

रसों का पारस्परिक विरोध—ं

श्रङ्कार के विरोधी करुण, बीमत्स, रोद्र, बीर, मयानक श्रौर शान्त हैं।

हास्य के विरोधी भयानक श्रोर करुए हैं।
करुए के विरोधी हास्य श्रोर श्रङ्कार हैं।
रोद्र के विरोधी हास्य, श्रङ्कार श्रोर भयानक हैं।
भयानक के विरोधी हास्य, श्रङ्कार, वीर, रोद्र श्रोर शान्त हैं।
शान्त के विरोधी रोद्र, श्रङ्कार, हास्य, भयानक श्रोर वीर हैं।
वीमत्स का विरोधी श्रङ्कार है।
वीर के विरोधी भयानक श्रोर शान्त हैं।
रसों का पारस्ररिक विरोध तीन प्रकार से हुआ करता है—

(क) एक आलम्बन विरोध—अर्थात् विरोधी रसों का केवल एक ही आलम्बन होने के कारण विरोध— .

वीर का शृङ्कार के साथ एक श्रालम्बन में विरोध है। क्योंकि जिस श्रालम्बन के कारण शृङ्कार-रस उत्तन होता है, उसी श्रालम्बन के कारण वीर-रस के उत्पन्न होने में दोनो ही रस श्रास्वादनीय नहीं रह सकते।

राँद्र, वीर त्रीर वीभत्स के साथ सम्मोग-श्रङ्कार का एक ब्रालम्बन में विरोध है, क्योंकि जिसके साथ प्रेम-व्यापार हो रहा हो, उस पर कोध त्रीर घृषा होने पर श्रङ्कार का क्रास्वाद नहीं रह सकता—रस-भक्क हो जाता है।

- विप्रलम्भ-शृङ्कार का भी वीर, करुण, रौद्र एवं भयानक के साथ एक श्रालम्बन के कारण उक्त प्रकार से विरोध है।
- ( ख ) एक आश्रय विरोध—श्रयोत् परस्तर विरोधी रसों का केवले एक ही आश्रय होने के कारण विरोध—
- वीर-रस का भयानक के साथ एक आश्रय में विरोध है, क्योंकि निर्मीक ओर उत्साही पुरुष वीर होता है, उसमें यदि भय. उत्पन्न हो, तो वीरत्व कहाँ ?
- (ग) नैरन्तर विरोध—ग्रर्थात् दो विरोधी रसो के बीच में किसी तीसरे ग्रविरोधी रस की व्यञ्जना न होने से विरोध—

शान्त का श्रद्धार के साथ और बोमत्स के साथ नैरन्तर विरोध है।

# पारस्परिक अविरोध अर्थात् मैत्री

वीर-रस का श्रद्भुत एवं रौद्र के साथ, श्रृङ्कार का श्रद्भुत के साथ, भयानक का बीमत्स के साथ श्रृविरोध (मैत्री) है, क्योंकि इनका उक्त तीनो ही प्रकार से विरोध नहीं—इनका एक श्रालम्बन, एक श्राश्रय श्रौर नैरन्तर समावेश हो सकता है।

यहाँ रसों का विरोधाविरोध साहित्यद्र पंण के अनुसार लिखा गय है। इस विषय में कुछ आवायों का मतमेद प्रतीत होता है, किन्तु वास्तव में कोई मतमेद नहीं है। किसी आचार्य ने 'एक आलम्बन' को, किसी ने 'एक आअय' को और किसी ने 'नैरन्तर' को लक्ष्य में रखकर रसों की एकत्र स्थिति में विरोधाविरोध बतलीया है।

रसों के विरोधाविरोध-प्रकरण में 'रस' पद से 'स्थायी भाव' समभाना चाहिए, क्योंकि रस तो वेद्यान्तरसम्पर्कशून्य है। ऋर्थात् रसास्वाद के समय अन्य किसी की प्रतीति नहीं हो सकती, ऐसी अवस्था में विरोध होना भी सम्भव नहीं है। अतः स्थायी मावो का ही विरोध होता है। इसी प्रकार एक रस दूसरे रस का अझ भी नहीं हो सकता है। अतएव जहाँ जहाँ एक रस दूसरे रस का अझ कहा गया है, या आगे कहा, जायगा, वहाँ उस रस का स्थायी माव ही समभना चाहिए ।

उदाहरण-

'मं कहता है ब्रजवालें! उन पद-पद्मों का करके ध्यान ; लाश्रो जहाँ पुकार रहा है श्रीमधुस्दन मोद निधान। करो प्रेम-मधु-पान शीघ्र ही यथासमय कर यल-विधान ; यौवन के सु रसाल योग में काल रोग है श्रति बलवान।"४६६

मानिनी नायिका के प्रति उक्ति है स्रतः विप्रलम्भ श्रङ्कार है। यहाँ 'काल-रोग' के कथन द्वारा योवन की स्रस्थिरता बतलाई गई है। यह श्रङ्कार रस के विरोधी शान्त-रस का उद्दीपन विभाव है, स्रतः दोष है।

## रसों के पारस्परिक विरोध का परिहार

(क) जिन रसो की एक आलम्बन में आभिव्यक्ति होने के कारण विरोध होता है, उन रसों के पृथक-पृथक आलम्बन होने पर विरोध नहीं रहता है। जैसे—

> निरखत सिय-सुख-कमत छ्रांबे रघुवर बारहिँ बार ; निसिचर-द्ज-कतकल सुनत बाँधत जटा सँभार १४६४॥

५ 'रसशब्देनात्र स्थायिभाव उपत्रक्यते'—काव्यप्रकाश, वामना-चार्य, व्याख्या पृष्ठ ११६; और 'प्रदीप' 'उद्योत' टीका, भ्रानन्दाश्रम सं०, पृष्ठ ३७७-३७६।

२ 'मतान्तरेऽपि रसानां स्थायिनो भावा उपचाराहसशब्देनोक्नास्तेषाः मङ्गिरवेनाविरोधित्वमेव'—ध्वन्यालोक, पृष्ठ १७१।

यहाँ शृद्धार त्रीर वीर दो परस्तर विरोधी रसों का आश्रय तो एक भगवान श्रीरामचन्द्र ही हैं, किन्तु शृद्धार रस का आलम्बन श्रीजनक-नन्द्रिनी हैं, श्रीर वीर-रस का आलम्बन राज्ञस सेना। यहाँ पृथक-पृथक् श्रालम्बन होने के कारण विरोध नहीं रहा है।

(ख) जिन रसों की एक आश्रय में स्थिति होने के कारण विरोध होता है, वहाँ आश्रय-मेद (पृथक-पृथक् आश्रय) होने पर विरोध नहीं रहता है। जैसे—

> धनुष चढ़ावत तोहि स्विस्त सनमुख रन-मुवि माय ; सृगान जिमि सृगराज हिंग श्ररि जन जाहिँ पताय ।४६४॥

, यहाँ वीर स्रोर मयानक दो परस्तर में विरोधी रसों का स्रालम्बन वर्णनीय राजा है, किन्तु विरोध नहीं । क्योंकि उत्साह का स्राश्रय वर्णनीय राजा है, स्रोर मय का स्राश्रय है उस राजा के शत्रुगण स्रातः स्राश्रय-मेद होने के कारण विरोध नहीं रहा है।

"उतें वे निकारें वरमाला इस्य संपुट सीं
इतें श्रलै तुन तें निकारत ही वान के ,
उतें देव-वधू माल-प्रंथि कीं सँधान करें
गांडीव की मुरवी पे होत ही संधान के ।
इतें जापे कोप की कटाच भरे नेन परें
उतें सर काम के कटाच प्रेम-पान के ;
मारिवे को बरवे को दोनो एक साथ चलें
इतें पार्थ-हाथ उतें हाथ श्रव्हरान के ।"४६६॥

. यहाँ रौद्र श्रीर श्रङ्कार दोनो विरोधी रसों का एक ही श्रालम्बन कौरव-सेना के वीर पुरुष हैं किन्तु रौद्र का श्राश्रय श्रर्जुन है श्रीर श्रङ्कार का श्राश्रय देवाङ्गनाएँ। श्रतः श्राश्रय-मेद हो जाने से दोष नहीं रहा है। (ग) नैरन्तर विरोधी रसों के बीच में किसी ऐसे तीसरे तटस्थ रस का जो दोनो का विरोधी न हो, समावेश किया जाने से निरोध का परिहार हो जाता है। जैसे—

> क्रालिंगित सुरतियन सीं नम बिमान-थित वीर ; निरवत स्यारन सीं विरे रन निज परे सरीर ।४६७॥

युद्ध मे मरने के बाद स्वर्ग प्राप्त होने पर देवाङ्गनात्रों के साथ विमान में स्थित वीर जनों का यह वर्णन है। यहाँ पूर्वार्द्ध मे देवाङ्गना आलम्बन है, अतः श्रृङ्गार-रस है। उतरार्द्ध मे उन राजाओं के मृतक शरीर आलम्बन हैं, अतः बीमत्स है। यद्यपि श्रृङ्गार और बीमत्स, परस्पर विरोधी रसो का यहाँ समावेश है, किन्तु इन दोनों के बीच में निश्शृङ्क प्रापा त्यागने की ध्विन निकलती है, जिससे वीर-रस का आहों हो जाता है, अर्थात् वीर-रस की प्रतीति हो जाती है। वीर रस इन दोनों का विरोधी नहीं है —उदासीन है। अर्थात् श्रृङ्गार-रस के आस्वाद में रकावट पैदा करनेवाले वीमत्स के पहले वीर-रस का आस्वादन हो जाता है, अतः विरोध नहीं रहता है।

रसों के विरोध का परिहार अगर भी कई कारणों से हो जाता है। जैसे स्मरण किये गए विरोधी रस का किसी दूसरे रस के साथ समावेश हो जाना, या परस्पर में विरोधी दो रसों का साम्य विविद्धित होना, अर्थात् दोनो विरोधी रसों की समान रूप से व्यञ्जना होना; या परस्पर में विरोधी रसों में एक रस का दूसरे रस या भाव का अब्ब हो जाना; या दोनों ही रसों का किसी अन्य रस या माव आदि के अब्ब हो जाना; या वर्णनीय

१ पहले वीर रस श्रीर श्रङ्कार रस का विरोध बतलाया गया है, वह इन दोनों का एक आलम्बन होने में दोष है। यहाँ एक आलम्बन नहीं है।

रंस के विभावों द्वारा विरोधी रस के विभावों का बाधित हो जाना; इत्यादि इत्यादि । जैसे—

समर्थमाण विरोधी रस के कारण परिहार— कहि-किह सृदु मीठे बचन रस की चितवन द्वार ; सर्नमुख द्या क्यों करत नहिँ, प्रिये ! त्राज सतकार ।४६८॥

मृत नायिका के समज्ञ ये नायक के वाक्य हैं। नायिका के विषय में शृङ्गार-रस की व्यञ्जना है, श्रीर साथ ही मृतक नायिका श्रालम्बन, श्रश्रातादि श्रनुमाव श्रीर श्रावेग, विषाद श्रादि सञ्चारी मावों से करण रस की व्यञ्जना है। शृङ्गार श्रीर करण विरोधी रसों का समावेश है। किन्तु यहाँ भूतकाल के शृङ्गार-रस का स्मरण-मात्र है, श्रातः विरोध नहीं है।

'है याद उस दिन की गिरा तुमने कही थी मधुमयी; जब नेत्र 'कौतुक से तुम्हारे मूँदकर मैं रह गयी। 'यह करतल-स्पर्शन पिये! मुक्तसे न छिप सकता कहीं', फिर इस समय क्या नाथ! मेरे हाथ ने ही हैं नहीं।" ४९ ३॥

मृत श्रिभिमन्यु के समीप उत्तरा का यह कारुशिक क्रन्दन है। ऊपर के पद्य के श्रमुसार यहाँ भी करुश के साथ विरोधी श्रृङ्गार-रस का पूर्व कालिक स्मर्श मात्र है।

साम्य विविद्यत होने के कारण परिहार—' इते प्रिया-दंग स्रवत उत परत संमर-धुनि कान;

, प्रम रु रन दुहुँ मिलि सुभट हिय-, किय दोल<sup>9</sup> समान । ३७०॥

अ मुला (हिंडीला)।

यहाँ रण में जाने को उद्यत सुमट के हृदय में अपनी प्रिया के नेत्रों में अश्रुपात देखकर वियोग-श्रृद्धार की व्यक्तना है। श्रौर संग्राम का मेरी-नाद सुनकर उत्साह होने मे वीर-रस की व्यञ्जना है। श्रृद्धार श्रौर वीर परस्पर में विरोधी रसों की यहाँ समान रूप से व्यञ्जना है, अ्रतः दोष नहीं है।

रक्र-मना व्याराज-वध् इसनच्छ्त विन्ह श्रतंत प्रमोदित ; त्यों नखतें जु बिदारन ह्वै प्रकटे बन उतो तन में जित ही तित। मोद समात न गात मनो पुजकावित के मिस है वह सोभित ; देखि के तोहि सरक्ष सखे! मुनिराज विरक्षहु ढाह करें चित। ४७९॥

चुधा-नीडित सिंहिनी को दया-वश अपना शरीर खिलाते हुए बौद्ध के प्रति किसी चाटुकारी के ये वाक्य हैं । यहाँ शृङ्कार आर दया-वीर परस्पर विरोधी रसो का समावेश है । कामिनी द्वारा किए गए दन्तच्वतादि से जिस प्रकार शृङ्कार-रस की व्यक्जना होती है, उसी प्रकार यहाँ सिंहनी द्वारा किए गए दन्तच्वतादि से दया-वीर-रस की व्यक्जना होती है । शृङ्कार और दया-वीर दोनो विरोधी रसों की यहाँ समान रूप से व्यक्जना

१ रुचिर में मन जिसका, अथवा अनुरक्त होकर।

२ दाँतो से किए गए घाव श्रथवा श्रनुरक्ष नाथिका द्वारा किए हुए दुन्तकत।

३ नलों से किए गए घाव श्रथवा नाथिका द्वारा किए गए नखनतः। ४ रुधिर-युक्त ; श्रथवा अनुरक्त ।

र 'व्याघी जातक' नामक बौद्ध-प्रन्थ में भगवान बुद्ध के पूर्वजन्में क्या का इसी प्रकार वर्णन है।

होनां कि को श्रमीष्ट है। श्रृङ्गार-रसः के सादृश्य से द्या-वीर की पृष्टि भी होती है। श्रतः ऐसे वर्णनों मे विरोध नहीं रहता है।

> पीत-चद्दन क्रस सास हिय श्रजसित त् द्रसाय ; सिख ! तेरे तन में बदयो चेत्रिय रोग जनाय १४७२॥

वियोगिनी के प्रति उसकी सखी के ये वाक्य हैं। 'पृति-वदन कुस' आदि अनुभाव करुण-रस के व्यञ्जक हैं, न कि श्रृङ्कार-रस के। ध्वनिकार' का मत है कि इनके द्वारा वियोग-श्रृङ्कार की पृष्टि होने के कारण ये अनुभाव यहाँ विप्रलम्भ के अङ्क हो गए हैं, अतएव विरोध नहीं। किन्तु आचार्य मम्मट अौर पिउतराज जगनाथ कहते हैं कि यहाँ पीत-वदन आदि अनुभाव करुण रस और विप्रलम्भ श्रृङ्कार दोनो के, समान बल से व्यञ्जक होने से विरोध नहीं है, क्योंकि समान विशेषणों के प्रभाव से दो परस्पर विरोधी रसों की व्यञ्जना मे विरोध नहीं होता।

दूसरे किसी रस या भाव के श्रङ्ग हो जाने से परिहार । जैसे— ऊँचे किएँ कच-पास गहें, श्ररु नीचे किएँ पकरें पद जोरन ; एंचत, रोष सों दूर किएँ, बरजोरन श्राँचर के दुहुँ झोरन ।

१ ध्वन्याबोक, तृतीय उद्योत, पृष्ठ १६६

२ काव्यप्रकाश, श्रानन्दाश्रम सं०, पृष्ठ ३७४ श्रीर वामनाचार्य की बातवीधिनी, पृष्ठ २१२

३ 'श्रपि च यत्र साधारणविशेषणमहिस्सा विरुद्धयोर्शसम्बद्धाः त्रापि विरोधो निवर्तते।'

<sup>—</sup> रसगङ्गधर, निर्णयसागर संस्क०, सन् १८६४, पृष्ठ ४४

व्याकुल ह्वै फिरती नृष्! है तुव सञ्जन को वनिता करि सोरन ; जाय जहाँ तित ही नहिँ केते कँटीले तरू बन में चहुँ श्रोरन । १७७३।।

यहाँ समासोक्ति अलङ्कार है। समासोक्ति में समान विशेषणों द्वारा दो अर्थ हुआ करते हैं—एक प्रस्तुत (प्राकरणिक) और दूसरा अप्रस्तुत (अप्राकरणिक) । 'केंचे किये कच-पास गहें' इत्यादि विशेषण ऐसे हैं, जिनका एक अर्थ वन के कटोले हुनो द्वारा शत्रु-विनताओं को पीहित किया जाना होता है। इस अर्थ में शत्रुओं की स्त्रियों की दयनीय दशा के वर्णन में करुण-रस की व्यञ्जना होती है। इन्हीं विशेषणों का दूसरा अर्थ, उन स्त्रियों के साथ कामी पुरुषों द्वारा किए जाने वाले व्यवहार का होता है। इस दूसरे अर्थ में कामीजनों के अनुराग का वर्णन किए जाने से शृङ्कार रस की व्यञ्जना होती है। करुण और शृङ्कार परस्तर में विरोधी रस हैं। यहाँ किव को राजा का प्रताप वर्णन करना अभीष्ट है। अतः राज-विषयक रित-भाव प्रधान है। इस माव के यहाँ करुण और शृङ्कार दोनो ही पोषक हैं। जिन वाक्यों द्वारा करुण व्यक्त होता है, उन्हीं से शृङ्कार भी व्यक्त होता है, अतैर उन्ही वाक्यों से राजा के प्रताप का

१ किसी किन ने अपने आश्रयदाता राजा की प्रशंसा की है— 'है राजन् ! जिन वनों में आपके शात्रु ओं की रमिश्याँ भटकती फिरती-हैं, वहाँ ऐसे बहुत-से कँटीले वृत्त है, जो ऊँचे किए जाने पर उन रमिश्यों के केश-पाशों को, नीचे किए जाने पर उनके चरखों को, और तद्भ धाकर दूर हटाने पर उनके वस्तों के प्रान्त-मागों को, पकड़ लेते हैं।' दूसरा अर्थे. यह है कि उन रमिश्यों को वन में कामीजन इस प्रकार की चेश्टाओं से। ज्याकुल करते हैं।

२ समासोक्ति श्रलङ्कार का विस्तृत विवेचन इस ग्रन्थ के द्वितीय भाग में किया गया है।

उत्कर्ष स्चित होता है। श्रतः करूण श्रीर श्रृङ्गार दोनो ही राज-विषयक -रित के श्रृङ्ग हो गए हैं, श्रीर विरोध हट गया है।

श्रावत है न बुजावत हू मईं प्रार्थित हू मुख को न दिखावें , बातें श्रानेक रहस्यमयी सुनिके हू नहीं कहु बोजि सुनावें ; पास गए हू न ह्वें समुही करतन्य-विमूद मईं दरसावें , भूपति तेरे रिप्त की बाहिनी मानवती जुवती-सी खखावें ।४७४॥

यह राजा के वीरत्व की प्रशंसा है। शत्रु-सैन्य की चेष्टात्रों को मानिनी नायिका की चेष्टात्रों से उपमा दी गई है। शत्रु-सैन्य की चेष्टात्रों में भयानक रस त्रोर मानिनी की चेष्टात्रों में श्रृद्धार रस की ध्वनि है। श्रृद्धार त्रोर भयानक परस्पर विरोधी रस हैं। यहाँ भयानक रस का श्रृद्धार स्त ऋद है क्योंकि मानिनी नायिका की चेष्टात्रों को उपमा द्वारा सेना की ताहश चेष्टात्रों में जो भय की व्यञ्जना होती है, उसका उत्कर्ष होता है। ऋतः भयानक रस राज-विषयक रितभाव का श्रृद्ध हो गया है, क्योंकि शत्रु-सैन्य में भय का उत्कर्ष होना राजा के प्रतार का उत्कर्षक है।

प्रथम उदाहरण में समानरूप से दो विरोधी रस (करुण श्रीर श्रुक्तार) राज-विषयक रितमाव के श्रुद्ध हैं; जैसे दो समान श्रेणी के सेनापित एक राजा के श्रुद्ध होते हैं। श्रोर इस उदाहरण मे जैसे एक सेनापित श्रीर दूसरा उसका मृत्य दोनो राजा के श्रुद्ध होते हैं, उसी प्रकार भयानक रस का श्रुद्ध मूत श्रुद्धार श्रीर म्यानक ये दोनो ही रस राज-विषयक रितमान के श्रुद्ध हो गए हैं। इन दोनो उदाहरणों में यही म्यार्मिक मेद है।

"क्रम निरंददेव कीप किर बैरिन तें , सहदत्त की सेना समसेरन तें भानी है : 'भनत 'किवेंद' भाँत-माँत दे 'ग्रसीसनं को , ्ईसन के सीस पै जमात दरसानी है। तहाँ एक जोगिनी सुभट खोपरी को लिए; सोनित पिबत ताकी उपमा बतानी है; प्यालो ले चीनी को छकी जोबन तरंग मानो, रंग-हेत पीबत मजीठ सुगलानी है। "४७५१॥

यहाँ कूरम नरेन्द्र की प्रशंसा ग्रमीष्ट है श्रतः राज-विषयक रितमाव प्रधान है श्रीर तीन चरणों में व्यक्षित बीमत्स श्रीर चौथे चरणों में व्यक्षित बीमत्स श्रीर चौथे चरणों में व्यक्षित बीमत्स का श्रक्षभूत श्रद्धार-रस ये राज-विषयक रित के श्रद्ध हैं, क्योंकि इन दोनों के द्वारा राजा के प्रताप का उत्कर्ष स्चित होता है। श्रतः दोष नहीं है।

विरोधी रस के वाधित हो जाने के कारण परिहार— साँचहु विभव सुरम्य हैं रमनी हू रमनीय ; पै तहनी-दग-भंगि लों चल जीवन-स्मरनीय ।४७६॥

ऐसे वर्णनों मे ध्वनिकार र श्रीर च्वेमेन्द्र शान्त-रस की प्रधानता वतलाते हैं। वे कहते हैं कि विलासी जनों को शान्त-रस का स्रष्ट उपदेश रुचिकर नहीं होता, इसलिये उनको उन्मुखी करने के लिये शान्तरस मे श्रृङ्कार-रस उसी प्रकार मिलाया गया है, जिस प्रकार वालकों के लिये कबई दवा को रुचिकर बनाने के लिये उसमें - मिश्री आदि मिला दी जाती है। श्राचार्य मम्मट कहते हैं, यह बात नहीं है। इस पद्य के तीन चरणों में जो श्रृङ्कार-रस के विभाव हैं, वे शान्त-रस द्वारा

१ किसी विरोधी रस की सामग्री का समावेश-हीने पर भी प्रधान इस की प्रबलता होने के कारण विरोधी रस की व्यक्षना का रुक जाना।

<sup>-</sup>२ ध्वन्यालोक, तृतीय उद्योत, पृष्ठ १ 🚎 १-१

३ श्रीचित्यविचारचर्चा, पृष्ठ १३२ ।

७ कान्यप्रकाश, वासनाचार्य-संस्करण, सप्तम उल्लास, पृष्ठ २७३।

वाधित हैं। यहाँ मनुष्य जीवन की च्राण-भङ्गुरता वतलाने के लिये कटाचों की चञ्चलता से उपमा दी गई है। कामिनी के कटाचों का जीवन से भी अधिक चञ्चल होना सुप्रसिद्ध है, ग्रातः इसके द्वारा शान्त-रस की पृष्टि होती है श्रीर शृङ्गार-रस की व्यञ्जना दत्र जाती है।

है कहाँ काज अजोग ये औं सिसबंस कहाँ ? फिर हू दिखराय है ? दोष-बिनास कों साम्ब सुने अहो ! रोषहु में मुख मोद बढाय है ?' लोग कहा किहें हैं सुकृती ? सपनेहु कहा अब वो दा। आय है ? धीरज क्यों न घर चित तू धन है जन जो अधरामृत पाय है ।४७७॥

उर्वशी के विरह में राजा पुरुरवा की यह विरहोिक है। इस पद्य के प्रत्येक पाद के पूर्वाई में कमशः वितर्क, मित, शङ्का स्रोर धृति व्यभिचारी मानों की व्यञ्जना हैं। ये स्थायी मान 'शम' के अनुकूल होने से श्रद्वार के विरोधी शान्तरस के पोषक है। किन्तु प्रत्येक पाद के उत्तराई में स्राए हुए स्रमिलाधा के स्रङ्गभूत स्रोत्सुक्य, स्मृति, दैन्य श्रौर चिन्ता व्यभिचारी मानो की व्यञ्जना से उनका तिरस्कार हो जाता है। स्रर्थात् शान्तरस के मान दब जाते हैं—उनका बाध हो जाता है। स्रन्त में उर्वशी-विषयक चिन्ता ही प्रधानतया स्थित रहती। है, जिसके द्वारा विप्रलम्म-श्रङ्गार की व्यञ्जना होती है।

जिन रसों का परस्वर में विरोध नहीं है, उनका भी प्रबन्धा-त्मक काव्य में प्रधान रस की अपेत्ना अत्यन्त विस्तृत समावेश क्रियान जाना अनुचित है ---

<sup>&</sup>quot;अविरोधी विरोधी वा रसेऽिक्विन रसान्तरे , परिपोषं न नैतन्यस्तथास्यादविरोधिता।" ( व्वन्यालोक ३ । २४ )

निम्न लिखित रस-विषयक ७ दोष प्रवन्ध रचना में होते हैं-

रस-विषयक कुछ ऐसे दोष हैं जो एक पद्य में नहीं, किन्तु काव्य या नाटक की प्रबन्ध-रचना में ही हो सकते हैं। इन दोषों के उदाहरणों में आचार्य मम्मट ने अनेक सुप्रसिद्ध महाकाव्य और नाटकों का नामोल्लेख किया है। उनके उत्तरकालवर्ती प्रायः सभी साहित्याचार्य इस विषय में उनसे सहमत हैं।

(४) रस की पुनर्दीप्ति—किसी रस के परिपाक हो जाने पर, हे अर्थात् किसी 'रस' का प्रसङ्ग समाप्त हो जाने पर, उसी रस का पुनः वर्णन (दीप्ति) करना—

परिपुष्ट स्रोर उपभुक्त रस, पुनः दीप्त किए जाने पर, परिम्लान पुष्प के समान, नीरस हो जाता है। महाकवि कालिदास ने कुमार-सम्मव महाकाव्य में रित-विलाप के प्रसन्न में जहाँ करुण रस का वर्णन समाप्त करके उसे फिर दीप्त किया है वहाँ यह दोष वताया गया है।

अकारड प्रथन-असमय में रस का वर्शन करना-

वेग्गीसहार-नाटक के दूसरे श्रद्ध मे अनेक वीरों के विनाश के समय बीच ही में रानी मानुमित के साथ दुर्योधन के प्रेमालार के वर्णन में यह दोष है। वहाँ श्रृद्धार रस का वर्णन असामियक है।

(६) अकारड छेदन—असमय में 'रस' का भङ्ग कर देना— मनभूति के महावीरचरित नाटक के दूसरे अङ्क में श्रीरघुनाथजी श्रीर परशुरामजी का संवाद धारावाहिक वीररस का प्रसङ्ग है। वहाँ श्रीरघुनाथजी की 'कङ्करण मोचनाय गच्छामि' उक्ति में वीर-रस् के भङ्ग हो जाने में यह दोष है।

१ 'श्रथ मोहपरायणा सती'—कुमारसम्मव, ४ कि 'श्रथ सा पुनरेव विद्वता'—कुमारसम्मव ४ हिं के

(७) अङ्गभूत रस की अत्यन्त विस्मृति—जिंस प्रवन्ध में जिस रस का प्रधानता से वृर्णन न हो, वहाँ उस अप्रधान रस का विस्तृत वर्णन करना—

महाकवि भागवि के किरातार्ज नीय महाकाव्य के ब्राठवें सर्ग में ब्राप्सराब्रों की विलास-कीडा के शृङ्गारात्मक विस्तृत वर्णन मे यह दोप है, क्योंकि किरातार्जु नीय मे शृङ्गार-रस प्रधान नहीं है।

- (८) श्रङ्गी का श्रननुसन्धान—रस के श्रालम्बन श्रीर श्राश्रय का, प्रबन्ध के नायक या नायिकादि का, बीच-बीच में श्रनुसन्धान न होना श्रथवा उनका श्रावश्यक प्रसङ्ग में मूल जाना । रस के श्रनुभव का प्रवाह श्रालम्बन श्रीर श्राश्रय पर ही निर्भर है। इनका श्रावश्यक प्रसङ्ग पर श्रनुसन्धान न होने से रस-भङ्ग हो जाता है। महाराजा श्रीहर्ष की रतावलीनाटिका के चतुर्थ श्रङ्क में वाश्रव्य द्वारा सागरिका (जी प्रधान नायिका है) को मूल जाने में यह दोष है।
- (६) प्रकृति-विपर्यय—काव्य-नाटको मे प्रधान नायक तीन प्रकृति के होते हैं—दिव्य (स्वर्गाय देवता), श्रदिव्य (मनुष्य) श्रौर दिव्यादिव्य (मनुष्य रूप मे प्रकटित भगवान के श्रवतार)। इन तीनो के धीरोदात्त, धीरोद्वत, धीरलित श्रीर धीर प्रशान्त , चार-चार मेद होते हैं। ये भी उत्तम, मध्यम श्रौर श्रधम तीन प्रकार के होते हैं। जो पात्र जिस प्रकृति का हो, उसका उसी प्रकृति के श्रनुसार वर्णन किया

१ जिनमें उत्साह प्रधान हो।

२ जिनमें क्रोध प्रधान हो।

३ जिनमें श्ली-विषयक प्रेम प्रधान हो।

४ जिनमें वैराग्य प्रधान हो।

जाना उचित हैं। जहाँ प्रकृति के प्रतिकृत — ग्रस्वाभाविक — वर्णन किया जाता है, वहाँ यह दोष होता है। 'रित', 'हास', 'शोक' ग्रोर 'विस्मय'. उत्तम प्रकृतिवाले ग्रादिन्य पात्र के समान दिन्य प्रकृति के पात्र में भी वर्णन किए जाने में दोष नहीं है, किन्तु सम्मोग-श्रृङ्गारात्मक रित का उत्तम प्रकृतिवाले दिन्य पात्र। में (जिनमें हमारी पूज्य वृद्धि रहती है) वर्णन किए जाने में प्रकृति विपर्यय दोष हैं—

महाकिव कालिदास-कृत कुमारसम्मव में श्रीशंकर श्रौर पार्वती के सम्मोग-श्रङ्कार के वर्णन में यह दोष माना गया है। इसी प्रकार स्वर्ग-पार्तालादि गमन, समुद्र-उल्लङ्घन श्रादि कार्य मी दिन्य या दिन्यादिन्य प्रकृति के ही वर्णनीय है, न िक श्रादिन्य प्रकृति के। क्योंकि श्रादिन्य प्रकृति के हा वर्णनीय है, न िक श्रादिन्य प्रकृति के। क्योंकि श्रादिन्य प्रकृतियों के श्रमानुषिक कार्यों के वर्णन में प्रत्यक् श्रसत्य की प्रतीति होने के कारण स्सास्ताद नहीं हो सकता है।

(१०) अनङ्ग-वर्णन—ऐसे रस का वर्णन किया जाना, जिससे प्रकरण्यत रस को कुछ लाभ न हो—

कविराज राजशेखर-कृत कपू<sup>र</sup>र-मखरी सिट्टका में राजा चराडसेन एवं नायिका विश्रमलेखा द्वारा किए हुए वसन्त के वर्णन का अनादर करके बन्दीजनों द्वारा किए गए वर्णन की प्रशंसा करने में यह दोष है।

देश, काल आदि के वर्णन में रस-विषयक दोष।

देश, काल, वर्ण, आश्रम, श्रवस्था, स्थिति श्रौर व्यवहार श्रादि के विषय में लोक श्रौर शास्त्र-विरुद्ध वर्णन श्रनौचित्य है—

देश-विरुद्ध-स्वर्गं में बृद्धता, व्याधि श्रादि; पृथ्वी पर श्रमृत-पान श्रादि।

काल-विरुद्ध —शीत-काल में जल-विहार, ग्रीष्म में ग्राग्नि-सेवन, ग्रादि वर्ण-विरुद्ध — ब्राह्मण का शिकार खेलना, च्रित्रय का दान लेना, शूद्र का वेद प्ढ़ना, ग्रादि। श्राश्रम-विरुद्ध-जहाचारी श्रौर संन्यासी का ताम्बूल-भच्ण श्रौर स्त्री-सेवन श्रादि ।

श्रवस्था-विरुद्ध-जालक श्रीर वृद्ध का स्त्री-सेवन श्रादि ।

श्राचरण स्थिति-विरुद्ध — दिदी का घनाट्य जैसा श्रीर घनवान् का दिदी-जैसा । इत्यादि श्रनुचित वर्णनों से रसास्वाद भड़ हो जाता है। निष्कर्ष यह है कि जिस प्रकार पानकरस (शर्नत श्रादि) में कड़ड़, मिट्टी श्रादि मिल जाने से उसके श्रास्वाद में श्रानन्द नहीं श्रा सकता, उसी प्रकार श्रनोचित्य वर्णन से रसानुभव में श्रानन्द प्राप्त नहीं होता ।



 <sup>&#</sup>x27;श्रनौचित्यादते नान्यद्रसभङ्गस्य कारणम्।
 प्रसिद्धौचित्यवन्धस्तु रसस्योपनिषद् परा।'

<sup>—</sup>ध्वन्यालोक

# विषयातुक्रमणिका

#### 킿

|                                     | <b>4</b> ,      |
|-------------------------------------|-----------------|
| श्रकाड छेदन ( रसदोष )               | 375             |
| अकाड प्रथन ( रसदोष )                | ₹5€             |
| म्रक्रम (शब्ददोष)                   | 3XF             |
| श्रगूढ़ व्यंग्य                     | 93, <b>7</b> 88 |
| श्रगूढ़ व्यंग्या लच्च्या            | . હમ્           |
| श्रमिपुरा <b>ग</b>                  | १७९, ३२७, ३४५   |
| _                                   | ६६              |
| श्रजहत्स्वार्या लच्चा               | ६६, १०७, १११    |
| श्चरयन्ततिरस्कृतवाच्यथ्वनि<br>————— | २२६             |
| श्चद्शुत रस                         | २२ <u>६</u>     |
| —के अनुभाव                          |                 |
| —के आलम्बन                          | 375             |
| के उद्दीपन                          | २२६             |
| के व्यभिचारी                        | २२६             |
| का स्थायी भाव                       | <b>२</b> २६     |
| श्रद्धत रसाभास                      | २४७, २५०        |
| ब्रादिव्य ( नायक )                  | 3.5             |
| श्रधम कान्य                         | YY              |
| श्रधम नायक                          | <b>१</b> ८२     |
| श्रधमा नायिका                       | १८२             |
| अधिक पद ( शन्ददोष )                 | ३५५             |
| श्रधीरा (नायिका)                    | १८०, १८१        |
| <b>ग्र</b> नवस्था                   | 0.3             |
| श्रनभिहित वाच्य (शब्ददोष            | ) ३५६           |
| SHULLEN ALLE ! JILLEN               | , 177           |

| म्रानवीकृत ( म्रार्थदीष )               | ३६४           |
|-----------------------------------------|---------------|
| ग्रनियमपरिवृत्तता (ग्रार्थदोषः)         | ३६५           |
| श्चनुकूल नायक                           | १८४           |
| <b>अनुप्राह्मअनुप्राह्कसंकर (ध्वनि)</b> | २७६           |
| , अनुचितार्थ (शब्ददोष)                  | ३४⊏           |
| ्र <b>श्च</b> नुभाव                     | ११५, ११७, ११६ |
| —ग्रद्भुतरस के                          | १२६_          |
| —कहर्णरस् के                            | २०५           |
| —बीभत्सरस के                            | २२६           |
| —भयानकरस के                             | २२३           |
| —रौद्ररस के                             | 305           |
| / —वीरस के                              | २१३           |
| —दयावीर के                              | २२१           |
| —दानवीर के                              | २१३           |
| धर्मवीर के                              | <b>२</b> १६   |
| युद्ववीर के                             | २१७           |
| —शान्तरस के                             | २३२           |
| —श्रङ्गारास के                          | १८५           |
| —श्रद्भज त्रलङ्कार                      | १८५           |
| —श्रयतन श्रलङ्कार                       | १८६           |
| —स्वभावन त्रलङ्कार                      | १८६           |
| —हास्यरस के                             | 200           |
| श्रनुभावादि से रस निष्पत्ति             | ११७           |
| श्रनुभावादिकों का विभावों से सम्बन्ध    | ११८           |
| श्रनुमान                                | रहिष          |
| —महिम भट्ट का मत                        | न्दह६         |
| —मम्मट का मत                            | <b>२</b> ९६   |
|                                         |               |

| ·त्रनुमान श्रौर व्यंजना शक्ति    | रृष्ट्                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|----------------------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| त्र्यनुमान वाद (रस विषयक) .      | १६५                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अनुवाद अयुक्त ( अर्थदोष )        | ३६⊏                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ंश्रनुशयाना नायिका               | - १८४                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| श्रन्दा नायिका                   | १८०, १८१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
| <b>ग्र</b> नेकार्थी शब्द         | 55                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| श्रनौचिस्य रूप में रस            | २४६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| <b>ग्र</b> नौचित्य वर्णन रस का   | १३६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| ्श्रनङ्गवर्णन (रसदोष)            | <i>₹3</i> ₹                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |
| ्त्रन्यसंनिधिवैशिष्टय से व्यंजना | दर, द६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
| श्रन्यसंभोगदुःखिता नायिका        | १⊏३                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |
| अपकर्ष (कान्यदोष)                | <b>≨</b> &#</td></tr><tr><td>श्रपद्युक्त (श्रर्थदोष)</td><td>३६६</td></tr><tr><td>स्रपराङ्ग न्यग्य</td><td>३०३, ३०४</td></tr><tr><td>श्रुपराङ्गता</td><td>्र ३<b>०</b>४</td></tr><tr><td>—भाव में भाव की</td><td>३०६</td></tr><tr><td>—भाव मे रस की</td><td>३०६</td></tr><tr><td>—भावशबलता की</td><td>३१०</td></tr><tr><td>—भाव शान्ति की</td><td>. ३०⊏</td></tr><tr><td>—भावसन्धि की</td><td>३१०</td></tr><tr><td>—भावाभास की</td><td>३०७</td></tr><tr><td>भावोदय की</td><td>305</td></tr><tr><td>—रस में रस की</td><td>308</td></tr><tr><td>—रसामास की</td><td>३०७</td></tr><tr><td>—वाच्यार्थ में अर्थशिक्तमूलकसंलद्यक्रम व्यंग्य की</td><td>\$ ? \$</td></tr><tr><td><ul>     <li>—वाच्यार्थं मे शब्दशिक्तमूलकसंत्रच्यक्रम व्यंग्य की</li> </ul></td><td><b>३१</b>१</td></tr><tr><td><b>अपस्मार ( व्यमिचारी भाव )</b></td><td>१४१</td></tr></tbody></table> |

| শ্ব                                                    | ¥ध्दि        |
|--------------------------------------------------------|--------------|
| ऋपुष्ट ऋर्यदोष                                         | ३६७          |
| अपय्य दोव्वित (कुवलयानन्द स्रौर चित्रमीमांसा प्रखेता ) | १इठ          |
| म्प्रप्रतीतार्थ (शब्दरोष)                              | ३४७          |
| ग्रभवन्मतसम्बन्ध (शब्ददोष)                             | ३५६          |
| म्प्रभिधा-मूलाध्वनि                                    | १०६, ११४     |
| —স্মার্থী                                              | 9ं3          |
| —शाब्दी                                                | दर           |
| —श्लेष से भिन्नता                                      | 54           |
|                                                        | 40, 48, UE   |
| —लच्च                                                  | ЦŠ           |
| <del>श्र</del> मिषेयार्थ                               | <b>ፈ</b> ጸ ' |
| अभिनवगुप्ताचार्य (ध्वन्यालोकलोचन प्रग्रेता) १७०, १७    | १, १७८, २४६  |
| ऋभिलाषा (कामदशा)                                       | १६१          |
| श्रमिलाषाहेतुक विप्रलम्म शृङ्गार                       | १६१, १६२     |
| गुग्-अवग्-बन्य                                         | १ड१          |
| —चित्र-दर्शन-जन्य                                      | १६२          |
| प्रत्यत्त्-दर्शन-जन्य                                  | ₹3\$         |
| —स्वप्न-दर्शन-जन्य                                     | १६२          |
| श्रमिन्यिक्तिवाद (या व्यक्तिवाद रस का श्रास्वाद )      | १७०          |
| अभिसारिका नायिका                                       | १८०, १८२     |
| श्रमतपरार्थता ( शब्ददोष )                              | 345          |
| <del>श्र</del> मरकोष                                   | ३४७          |
| ग्रमर्ष ( व्यभिचारी भाव )                              | १४३          |
| —कोध से भिन्नता                                        | <i>የ</i> ሄሄ  |
| अयत्रज अनुभावरूप अलङ्कार                               | १८६          |
| •                                                      | ५०, ८२, ८५   |
| —श्रमिधेयार्थं                                         | 48           |

|                                                         | · _n           |
|---------------------------------------------------------|----------------|
| — ग्रवाच्य                                              | 52             |
| —श्राचेपार्थ                                            | 50             |
| — ध्वत्यार्थ                                            | Z.o.           |
| —प्रतीयमान                                              | E.             |
| — मु <del>ष</del> ्यार्थ                                | K&             |
| —लच्यार्थ                                               | प्रव, प्रज     |
| —वाच्यार्थ                                              | 40, 48         |
| — ब्यंग्यार्थ                                           | _ <b>_</b>     |
| —सूच्यार्थ                                              | 50             |
| म्रर्थ का कान्य से सम्बन्ध                              | ¥.o-           |
| श्चर्यदोष ( देखो दोष )                                  |                |
| श्चर्यशक्तिउद्भव श्चनुरग्रनम्बनि                        | २६३            |
| अर्थशिक्तमूलक अगूढ़ व्यंग्य                             | ३०२            |
| श्रर्थशितमूलक संलच्यक्रम व्यंग्य ( वास्य का श्रङ्गभूत ) | <b>३१</b> ३    |
| श्रर्थान्तरैकवाचक (शब्ददोष )                            | ३५६            |
| <b>अर्थाल</b> ङ्कार                                     | لات            |
| श्रर्थोन्तरसंक्रमितवाच्यध्वनि                           | १०६, १०७       |
| श्रलङ्कार                                               | ४३, ४४         |
| —-श्रर्थालङ्कार                                         | ٨ <del>=</del> |
| —उमया <b>लङ्कार</b>                                     | ४७, ४८, ४६     |
| —शब्दालङ्कार                                            | ZXE            |
| श्रलङ्कार                                               | ሄሩ             |
| श्रलङ्कार का काव्य में स्थान                            | 88             |
| श्रलङ्कार ध्वनि                                         | ₹45            |
| श्रलङ्कार मञ्जरी ४६,                                    | ६६, ७२, ८६     |
| श्रलङ्काररताकर (शोमाकर कृत)                             | १४८            |
| <b>अल</b> ङ्कार श्रोर <b>अल</b> ङ्कार्य                 | 348            |

| <b>স</b> ;                            |                | ३६८        |
|---------------------------------------|----------------|------------|
| श्रवहित्था ( व्यभिचारी भाव )          |                | १४४        |
| श्रवाचक (शब्ददोष)                     |                | 388        |
| श्रवाच्य श्रर्थ                       |                | <b>د</b> ۶ |
| ग्रविमृष्टविषेयारा (शब्ददोष )         |                | ३५१        |
| श्चविचित्त्त्वाच्यध्वनि               | १०६,           | १०७        |
| <b>द्यविशेषपरिवृत्तता ( ऋर्थदोष )</b> |                | ३६६        |
| अप्रलील ( अर्थदोष )                   |                | ३६६        |
| —-शन्ददोष                             |                | 388        |
| ग्रश्रु ( सात्त्विक भाव )             | १२०            | १२१        |
| श्चर्समर्थ ( शब्द्दोष )               |                | ३४७        |
| श्रमुन्दर व्यंग्य                     |                | ३२०        |
| <b>अस्</b> या ( व्यभिचारी भाव )       |                | १२६        |
| श्चसंत्रच्यकमञ्यंग्यध्वति             | ११४, ११५, ११६, | ११७        |
| —भाव ध्वनि                            | ११७,           | २३८        |
| —भाव शवलता ध्वनि                      | ११७,           | २५५        |
| —भाव शान्ति ध्वनि                     | ११७,           | २५१        |
| —भाव सन्धि ध्वनि                      | ११७,           | २५५        |
| —भावाभास ध्वनि                        | ११७,           | २५०        |
| —भावोदय ध्वनि                         | ११७,           | २५४        |
| —रसध्वनि                              |                | ११७        |
| —रसामास ध्वनि                         | ११७,           | २४६        |
| श्चसंवेदनकाल श्रौर रसकी स्थिति        |                | १७५        |
| श्चस्थानस्थपद ( शब्ददोष )             |                | ३५७        |
| श्चस्थानस्थ समास ( शब्द दोष )         |                | ३५७        |
| श्चस्फ्रट व्यंग्य                     |                | ३१६        |
| श्रज्ञातयौवना ( नायिका )              |                | १८३        |

—वहा वैशिष्ट्य प्रयुक्ता

33

--वाक्य

-वाच्य

-वाच्य संमवा

-- ल्यंग्य संभवा

51, 81

33,82

۲१, ٤१, **٤**٤

59, E8, EE

57, 88, 900

|                                        | 800                 |
|----------------------------------------|---------------------|
| श्रालम्बन विभाव                        | <b>११</b> E         |
| —ग्रद्धत रस के                         | 355                 |
| —क <b>द</b> ण रस के                    | :२०५                |
| —वीभत्त रस के                          | २२६                 |
| भयानक रस के                            | २२३                 |
| —रौद्र रस के                           | २०६                 |
| —वीर रस के                             | २१३                 |
| —दयावीर के                             | २२१                 |
| —दानवीर के                             | २१३                 |
| —धर्मवीर के                            | २१६                 |
| —युद्धवीर के                           | २१७                 |
| —शान्त रस के                           | र३२                 |
| —शृङ्गार रस के                         | १८०                 |
| —हास्य रस के                           | 33\$                |
| श्रालस्य ( व्यभिचारी भाव )             | १२८                 |
| <b>ब्रा</b> वेग ( व्यभिचारी भाव )      | १३६                 |
| श्राभय ( हास्य एवं बीभत्सरस के )       | २३६                 |
| श्राहतविसर्ग ( शब्ददोष )               | <b>રપ્ર</b> ર       |
| ब्राचेपार्थं                           | 50                  |
| ई                                      |                     |
| ईर्प्यामान (विप्रलम्भ शृङ्कार)         | <i>\$</i> E&        |
| ईर्ष्या-हेतुक मान (विप्रलम्भ शृङ्कार ) | १६१, १६३            |
| - —प्रग्यमान                           | 838                 |
| चैर्घ्यामान                            | <i><b>¥3</b></i> \$ |
| <b>ईर्ष्यामान</b> ्                    | <i>¥3\$</i>         |
|                                        |                     |

#### 

|                                   | -            |
|-----------------------------------|--------------|
| उप्रता (व्यभिचारी भाव )           | 884L         |
| उत्का (नायिका)                    | १८०, १८२     |
| उत्किएठता (नायिका)                | १८०, १८२.    |
| उत्तम कान्य                       | <b>ጸ</b> ጸ-  |
| उत्तमा ( नायिका )                 | १८२          |
| उत्साह ( स्थायीभाव )              | १५२, १५५     |
| उद्दीपन विमाव                     | 388          |
| — ग्रद्भुतरस के                   | 395          |
| —कच्यारस के                       | <b>२०५</b>   |
| — वीभत्सरस के                     | <b>२</b> २६. |
| —भयानकरस के                       | २२३          |
| —रोद्ररस के                       | . २०९        |
| —वीरास के                         | <b>२१३</b>   |
| —दयाबीर के                        | <b>२</b> २१  |
| —दानवीर के                        | २१३.         |
| —धर्मनीर के                       | २१६          |
| —युद्रवीर के                      | <b>२</b> १७  |
| —शान्तरस के                       | 215          |
| श्रङ्गाररस के                     | 851€         |
| —हास्यरस <b>के</b>                | 7000         |
| उद्योत टीका (देखो कान्यप्रकाश)    |              |
| उद्देग (क्रामदशा)                 | \$68,        |
| उन्माद ( न्यभिचारी मा <b>व</b> ं) | १४७          |
| कामदशा                            | 939          |
| <b>उपचार</b>                      | ६२           |
|                                   |              |

| च्यं<br>-                                    | ४६५             |
|----------------------------------------------|-----------------|
| उपनागरिका चृत्ति                             | ३४३             |
| उपपति ( नायक )                               | १८४             |
| उपलब्स                                       | .: , ६१, ६६     |
| उपादान लच्चा                                 | ६१, ६४, ६६, १०८ |
| उपाधि                                        | , પ્ર           |
| <b>उभया</b> लङ्कार                           | ४८, ४६          |
| उर्जस्वी ( श्रलङ्कार )                       | ३०७             |
| उ                                            |                 |
| ऊढां ( नायिका )                              | १८०, १८१        |
| · Ų                                          | ¢               |
| प्कन्यझकानुप्रवेशसङ्कर ध्वनि                 | २८०             |
| 'एकावली ( तरल टीका )                         | ६२              |
| श्रो                                         |                 |
| च्योज गुण                                    | ३४०             |
| श्रो                                         |                 |
| श्रौ चित्य                                   | दर, द६          |
| न्त्र्योचित्यविचारचर्च <u>ा</u>              | २३५, ३८७        |
| श्रीत्सुक्य (व्यभिचारी भाव )                 | १४०             |
| श्रीदार्थ (शृङ्गाररस का श्रनुमाव)            | ् १८६           |
| श्रं                                         |                 |
| श्रद्भन श्रलङ्कार ( शृङ्गारस के श्रनुमान )   | १८५             |
| श्राह्मभूत रस की श्रात्यन्त विसमृति (रस दोष) | ३६०             |
| <b>ऋड़ी का अननुसन्धान ( रस दोष</b> )         | ३६०             |

## क

| कनिष्ठा ( नायिका )                        | १८०, १८१          |
|-------------------------------------------|-------------------|
| कथितपद ( शब्ददोष )                        | ₹५५               |
| कृद्वण्रस                                 | २०५               |
| —के <b>अनुभाव</b>                         | २०५               |
| —के श्रालम्बन निमा <b>व</b>               | २०५               |
| —के उद्दीपन विभाव                         | २०५               |
| —के व्यभिचारी <b>भाव</b>                  | २०५               |
| —का स्थायी माव                            | २०५               |
| —धन वैभवविनाश जन्य                        | २०७ :             |
| —बन्धु विनष्ट जन्य                        | २०५               |
| —बन्धुवियोग जन्य                          | २०६               |
| करग्रसाभास                                | २४७               |
| कलहान्तरिता (नायिका)                      | १८०, १८२          |
| कविनिवद्धपात्र-प्रौढोक्तिमात्रसिद्ध म्वनि | २७०               |
| कविप्रौढोक्तिमात्रसिद्ध ध्वनि             | <b>२</b> ६७       |
| कष्टार्थ ( श्रर्थदोष )                    | <i>३६</i> ०       |
| काकतालीयन्याय                             | ₹₹ <b>火</b>       |
| काकु वैशिष्ट्य से त्यंजना                 | <b>८१, ६१, ६४</b> |
| —काकाचिसगुणीभूत व्यंग्य से मिनता          | 83                |
| काकाविप्तध्वनि                            | ४६                |
| काकाविस व्यंग्य                           | દય                |
| काठिन्य (चित्तवृत्ति )                    | 388               |
| कान्ति ( शृङ्गारस का अनुमाव )             | १८६               |
| कामदशा (विप्रलम्भ शृङ्गार की)             | 138               |
| —के मेद                                   | \$3\$             |
|                                           |                   |

| <b>कारया</b>                                               | ¥о          |
|------------------------------------------------------------|-------------|
| कार्यकारग्रामाव सम्बन्ध                                    | Ę٤          |
| काल ( त्र्रभिषा का नियन्त्रक )                             | 57, 54      |
| काव्यकलाहुम (देखो अलङ्कारमञ्जरी और समस्ररी)                | •           |
| काव्य                                                      | ४२, ५०      |
| काव्य का लच्च्या                                           | λź          |
| काव्य के मेद                                               | XX.         |
| —ग्रधम                                                     | 88          |
| — उत्तम                                                    | 88          |
| —मध्यम                                                     | <b>አ</b> ሉ  |
| कान्य में त्रालङ्कार का स्थान                              | <b>አ</b> ጾ  |
| काव्य ग्रौर शृङ्गार रस का वर्गीन                           | 33\$        |
| काव्य के नायक (देखो नायक)                                  |             |
| काव्यमकारा ४३, ४४, ६१, ६१, ११८, १५६, १६४                   | , १६५, १६७, |
| १७०, २३२, २३५, २७८, २८४, २८४                               | , २६८, ३११, |
| <b>रेरे⊏, रे४४, रे</b> ७३, <b>रे७४, रे</b> ७६, <b>२७</b> ६ |             |
| ₹८७                                                        |             |
| कान्यपदीप ७५                                               | , १५८, २३६  |
| कान्यादशं ( दएडी कृत )                                     | 33=         |
| काव्यानुशासन (हेमचन्द्र कृत) १२२, १३१, १४४, १६०            | , ३७२, ३७६  |
| कान्यालिक्कार सूत्र (वामनाचार्य कृत )                      | ३३८, ३४४    |
| किलिकिञ्चित (शृङ्कार रस का अनुभाव)                         | <b>१</b> ८६ |
| कुटमित ( शृङ्गार रस का अनुभाव )                            | १८७         |
| कुतुइल ( श्रृङ्गार रस का अनुमान )                          | १८७         |
| कुमारिल मह वार्तिककार                                      | Ke          |
| कुलटा ( नायिका )                                           | १८४         |
| केलि ( शृङ्गार रस का अनुभाव )                              | 8€=         |
|                                                            |             |

| कोमलावृत्ति                 | ३४३                    |
|-----------------------------|------------------------|
| किया (शब्द)                 | <b>4</b> ₹, <b>4</b> ४ |
| क्रोध (स्थायी भाव)          | <b>શ્પર, શ્પપ</b>      |
| क्रोध की ग्रमर्ष से भिन्नता | ે                      |
| क्किष्ट ( शब्ददोष )         | <b>રપ્ર</b> શ          |
|                             |                        |
| ख                           |                        |
| खिरहता (नायिका)             | १८०, १८२               |
| ग                           |                        |
| गर्व ( व्यभिचारी भाव )      | १३८                    |
| गर्भित ( शब्द दोष )         | ₹ <b>५</b> .७          |
| ग्रंच                       | <i>እ</i> \$            |
| —का लच्य                    | ३२७                    |
| —ग्रोज                      | ३४०                    |
| —-प्रसाद                    | <i>\$</i> 88           |
| —माधुर्य                    | 3₹€                    |
| —श्रौर वर्ष रचना            | ३४३                    |
| —श्राचार्यं मम्मट का मत     | ३४३                    |
| —परिडतराज का मत             | ₹&&                    |
| —का काव्य ऋौर रस से सम्बन्ध | ३२९                    |
| —ग्रौर रस                   | ३१८, ३२६               |
| गुगा कथन ( काम दशा )        | 139                    |
| गुर्ग शब्द                  | ٧₹                     |
| गु <b>ण सं</b> ₹या          |                        |
| <del>─द</del> गडी के अनुसार | ३३८                    |
| —भरत के ऋतुसार              | ३३८                    |
| े —भोजराज के अनुसार         | ३३८                    |
|                             |                        |

| ३३⊏             |
|-----------------|
| ₹₹⊏             |
| · 335           |
| ३३८             |
| ४४, ४६, ६४, २६६ |
| ४६, २६६         |
| 339             |
| ३२२             |
| •               |
| ३२०             |
| <b>३२१</b>      |
| ३२१             |
| 339             |
| २९६, ३०३        |
| ३०६             |
| ३०६             |
| ३१०             |
| ₹०⊏             |
| . ३१०           |
| ३०७             |
| ३०६             |
| \$08            |
| ३०७             |
| 339             |
| 339             |
| 335             |
| 339             |
| 335<br>335      |
| 466             |
|                 |

| सन्दिग्ध                           | 338           |
|------------------------------------|---------------|
| ं गुरु विषयक रतिभाव                | २४२.          |
| ्गुप्ता ( नायिका )                 | रैं दिश       |
| गूढ व्यंग्य                        | ६१, ६३        |
| ्रगूढ व्यंग्या लच्चणा              | ७३            |
| गौवलीवर्द न्याय                    | १३०           |
| गौडीरीति                           | ३४३           |
| 'गौगी लच्चणा                       | ६१, ६२        |
| ग्राम्य ( श्रर्थदोष )              | ३६१           |
| —( शब्ददोष )                       | રૂપ્ર         |
| ग्लानि ( व्यभिचारी भाव )           | १२५६          |
| <b>ਚ</b>                           |               |
| ,                                  |               |
| चिकत ( शृङ्गार रस का अनुभाव )      | १८७           |
| चपलता (व्यभिचारीभाव)               | १३५           |
| चिन्ता ( व्यभिचारीभाव )            | \$ \$v-       |
| —( कामदशा )                        | १८१           |
| चित्र ( स्रलङ्कार )                | 88-           |
| चित्रतुरगन्याय                     | १६६           |
| चित्रमीमासा                        | -35           |
| .चेटक ( नायकसखा )                  | १८५           |
| चेष्टावेशिष्टय से व्यंजना          | £5.           |
| .च्युतसस्कार ( शब्ददोष )           | <b>3</b> \$0. |
| <del>ं</del> ज                     |               |
| नगन्नाथ पंडितरान ( देखो रसगंगाघर ) |               |
| जड़ता ( व्यभिचारीभाव )             | १३७           |
| •                                  | 140           |

| (कामदशा)                               | <b>१ १</b>   |
|----------------------------------------|--------------|
| जहत्सार्था लच्या                       | ६६           |
|                                        | પ્રર         |
| जातिशब्द                               | १५२, १५६     |
| जुगुप्सा (स्थायीभाव )                  | १८०, १८१     |
| जेष्ठा (नायिका)                        | •            |
| त                                      |              |
| न्तात्पर्या <b>व</b> या <b>द</b> त्ति  | १०२          |
| तिलतन्दुलन्याय                         | २५६          |
| तुत्यप्राधान्य व्यंग्य                 | ३१७          |
| त्यक्तपुनःस्वीकृत ( श्रर्थदोष )        | ₹ <b>६</b> ⊏ |
| _                                      |              |
| द्                                     |              |
| दया वीर रस                             | २१३, २२१     |
| दश रूपक ( घनझय प्रग्ति )               | १४ँद         |
| दिच्य (नायक)                           | १८४          |
| दानवीर रस                              | २१३, २१४     |
| दिव्य नायक                             | ₹€0          |
| दिव्यादिव्य नायक                       | ०३६          |
| दीप्ति ( भुङ्गार रस का श्रनुभाव )      | १८६          |
| दीप्तत्व (चित्तवृत्ति )                | ३३६          |
| द्ति ( श्रुङ्कार रस का उद्दीपन विभाव ) | १८४          |
| द्ति के मेद                            | ? S. Y.      |
| देवविषयकरति माव                        | २३६, २७६     |
| देश ( श्रमिधा का नियन्त्रक )           | ८२, ८६       |
| देश वैशिष्टय से व्यंजना                | ६१, ६७       |
| दैन्य ( व्यभिचारी भाव )                | १२६          |
| दोष ( तच्य )                           | ४३, ३४५      |
| • •                                    |              |

४०६ द

| दोष के भेद                | ३४६   |
|---------------------------|-------|
| दोष ( त्रार्थ दोष )       | ३६०   |
| ग्रनवीकृत                 | ३६४   |
| स्रनियम परिवृत्तता        | ३६५   |
| <b>अनुवाद</b> अप्रयुक्त   | ₹ ६ ⊏ |
| श्चपदयुक्त                | ३६६   |
| <b>अपु</b> ष्ट            | ₹€0   |
| त्र्यं श्रश्लील           | 395   |
| श्रविशेष परिवृत्तता       | ३६६   |
| क्षष्टार्थ                | ३६०   |
| ग्राम्य                   | ३६२   |
| त्यक्तपुनः स्वीकृत        | ३६⊏   |
| दुष्कम                    | ३६२   |
| निर्हेंत                  | 787   |
| पुनरुक                    | ३६१   |
| प्रकाशित <b>विरद्ध</b>    | ३६७   |
| प्रसिद्धिविरुद्ध          | 753   |
| विद्याविरुद्ध             | ३६४   |
| विध्ययुक्त                | ३६⊏   |
| विशेषपरिवृत्तता           | ३६५   |
| न्याहत                    | ३६१   |
| सनियमपरिवृत्तत्ता         | ३६५   |
| संदिग्ध                   | ३६२   |
| साकाँच्य                  | ३६६   |
| सहचरभिन्न                 | ३६७   |
| दोष ( रसदोष )             | ३७३   |
| त्रकार <b>ङछेदन</b><br>२४ | ₹८६   |

| <b>त्रकारा</b> डप्रथन                                  | ३८६        |
|--------------------------------------------------------|------------|
| श्रनङ्ग वर्गान                                         | \$35       |
| अनोचित्य वर्णन                                         | ९ ३६       |
| <b>अविरोधी रसका प्रधान रसकी अपेद्धा विस्तृत समावेश</b> | 355        |
| श्रगभूत रस की श्रत्यन्त विस्तृति                       | १३६        |
| श्रंगी का श्रननुसन्धान                                 | 035        |
| देश, काल श्रादि के वर्णन में दोष                       | 035        |
| पुनर्दीप्ति                                            | 325        |
| प्रकृति निपर्यय                                        | ३६०        |
| वर्णनीय रसके प्रतिकूल विभावादि वर्णन                   | ३७६        |
| विभाव, श्रनुभावों की क्लिप्ट कल्पना से प्रतीति         | ३७५        |
| शब्द द्वारा रस, स्थायी ख्रौर संचारी का कथन             | ३७३        |
| दोष ( शब्द दोष )                                       | •          |
| अकम                                                    | 3₩8        |
| <b>त्र्रा</b> धिकपद                                    | ३५५        |
| श्रनभिहित वाच्य                                        | ३५६        |
| <b>त्र</b> नुचितार्थ                                   | ₹४८        |
| श्र <b>प्र</b> तीतार्थ                                 | ३५०        |
| त्रप्रयुक्त                                            | ₹४७        |
| त्र मवन् <b>मतसम्बन्ध</b>                              | २४७<br>३५६ |
| श्रमतपरार्थता                                          | रयद<br>३५६ |
| त्रर्थान्तरैकवाचक <b>।</b>                             |            |
| त्रवाचक                                                | ३५६        |
| <b>ऋ</b> विमृष्टविधेयाश                                | 388        |
| त्रश्लीम                                               | ३५१        |
| <b>ग्रसम्</b> र्थ                                      | 385        |
| ग्रस्थानस्य पद                                         | ३४७        |
|                                                        | ३५७        |

|                                | ३५७                    |
|--------------------------------|------------------------|
| <del>श्रस्थानस्य समास</del>    |                        |
| <b>त्राह्</b> तविसर्गे         | ३५३                    |
| कथित पद                        | ३५५                    |
| क्लिप्ट                        | ३५१                    |
| गर्मित                         | રૂપ્રહ                 |
| <b>या</b> म्य                  | ३५१                    |
| च्युतसंस्कार                   | <b>३४७</b>             |
| निरर्थक                        | ₹¥⊏                    |
| निहतार्थ                       | źγ⊏                    |
| नेया <b>र्थ</b>                | <b>ર્</b> પ્ર <b>१</b> |
| न्यूनपद                        | ३५४                    |
| पतंत्प्रकर्ष                   | રમ્ય                   |
| प्रतिकृ्लवर्णं                 | ३५३                    |
| प्रसिद्धित्याग                 | ફપ્≿                   |
| <b>भश्रप्रक्रम</b>             | ર પ્રદ                 |
| <b>जु</b> प्तविसर्गे           | ३५३                    |
| विरुद्धमतिकृत                  | ३५२                    |
| विसिध                          | ર પ્ર ર                |
| श्रुतिकटु                      | \$86                   |
| समाप्रपुनराच                   | ३५५                    |
| संकीर्या                       | ₹ <b>પ્ર</b> હ         |
| संदिग्ध                        | ३५०                    |
| <b>इतवृत्त</b>                 | ३५३                    |
| दोषारिहार ( रसदोष का )         |                        |
| —-श्राश्रय-मेद से              | ३८•                    |
| —तटस्थरस के समावेश से          | <b>३</b> ⊏१            |
| —दूसरे का श्रंग <b>होने से</b> | ₹⊏४                    |

| ध                                    | ४१२           |
|--------------------------------------|---------------|
| —पृथक् पृथक् श्रालम्बन होने से       | 308           |
| विरोधीरस के बाधित होने पर            | ₹⊏७           |
| —साम्यविविद्यत के कारण               | रे⊏१          |
| —स्पर्यमागाविरोधीरस के कारण          | ३⊏२           |
| दंही ( श्राचार्य )                   | ₹₹⊏           |
| ध                                    |               |
| धनजय ( दशरूपक प्रखेता )              | <i>\$</i> 2\$ |
| भर्मगतल च्या                         | <b>6</b> E    |
| भूमिगत लच्च्या                       | 95            |
| भर्मवीर रस                           | २१३, २१६      |
| भार्यधारक सम्बन्ध                    | ६५            |
| ्धीर ललित ( नायक )                   | •3६०          |
| भीरा ( नायिका )                      | १८०, १८१      |
| <b>धीराधीरा ( नायिका )</b>           | १८०, १८१, ३   |
| धीरोदात्त ( नायक )                   | ३६०           |
| धीरोद्धत ( नायक )                    | ₹६•           |
| भृति ( व्यभिचारीमाव )                | १३४           |
| भृष्ठ (नायक)                         | १०४           |
| धेर्य (श्रद्धाररस का ऋनुभाव )        | १०३           |
| <b>ध्व</b> नि                        | **            |
| —- त्रात्यन्ततिरस्कृतवाच्य           | १०६, १०७, १११ |
| —- स्रिम्धामूला                      | १०६, १०७, ११४ |
| — अर्थशिक उद्भवन्र नुरस्न            | र६३           |
| —- ऋर्थान्तरसंक्रमितवास्य            | 909           |
| —- त्रलङ्कार                         | २५८           |
| —ग्रविविज्ञितवाचय (देखो लच्च्यामूला) | १०६, १०७      |

| <del>श्र</del> संलद्यकमर्व्यंग्य   | ११४, ११५      |
|------------------------------------|---------------|
| —-कविनिवद्यात्र पौढो <b>क्ति</b>   | २७०, २७१      |
| —कविप्रौढो <b>क्ति मात्रसिद</b>    | २६७           |
| —पद्गत                             | ११२, २७४, २७५ |
| —यदांशगत                           | २७४, २७४, २७८ |
| —-प्रबन्धगत                        | २७४, २७६      |
| —भावध्यनि                          | २३⊏           |
| <del></del> भेट                    | १०६           |
| —भेदों की सं <del>द</del> या       | रदर           |
| —रचनागत                            | २७⊏           |
| — लच्च                             | ४४, १०५       |
| — जद्गामूला                        | १०७           |
| —वर्षागत                           | २७४, २७८      |
| —वस्तु ध्वनि                       | २५६           |
| —वाक्यगत ध्वनि                     | २७६           |
| —विवद्मितत्र्य्यन्यपरवाच्य         | १०६, ११४      |
| —विषय विमाजन                       | इक्ट्         |
| —शब्दशक्तिउद्रव ऋतुरग्वन           | २५८           |
| —शब्दार्थं उभयशक्ति <b>ऋनुरख्न</b> | २७२           |
| —संकर श्रौर संसृष्टि ष्वनि         | २७६           |
| —मेद                               | २७६           |
| —मिलाव                             | रदर           |
| —सलच्यक्रमञ्यंग्य ध्वनि            | २५७           |
| —संसुष्टि                          | 939           |
| ध्वनि का लच्च्य                    | S.R.          |
| ध्वनि का विषय विमाजन               | ३२२           |
| ष्वित के मेट                       | १०६, २७३      |
|                                    |               |

| <i>,</i> ·                          |                               |
|-------------------------------------|-------------------------------|
| व्वति के भेदों की संख्या            | २७३, २७४, २८४                 |
| ं -ध्विन पर महिममृह के मत व         | न खरहन २६६                    |
| —स्वतः सम्मवी ध्वनि                 | २६३                           |
| ध्वनिकार (या ध्वन्यालोक)            | १०५, १७६, २७५, २६१, ३२१,      |
|                                     | ३२३, ३२४, ३२५, ३३५, ३३८,      |
|                                     | ३७६, ३७६, ३८०, ३८७, ३८८       |
| श्वन्यार्थ                          | <b>50</b>                     |
| ध्वन्यालोक (देखो ध्वनिकार)          |                               |
| *                                   | ार्य प्राचीत )ः १७०, २४६, २७५ |
| <b>ध्वन्यालोक वृत्ति</b>            | 303                           |
| ,                                   | न                             |
|                                     | •                             |
| नवोढा ( नायिका )                    | १८३                           |
| नागेश मह ( परमालघुमञ्जूषा )         | <b>२३५</b>                    |
| नागोजी मह ( देखो नागेश मह )         |                               |
| नाट्य शास्त्र ( भरत मुनि प्रस्तीत ) | ११७, ११८, १२१, १२२, १२३,      |
|                                     | १४८, १६४, १६५, १६७, १७०,      |
|                                     | १७७, १७८, १८८, २३२, २३८       |
| नायक                                | १८०                           |
| —के भेद                             | <b>ミニ</b> と                   |
| <del></del> श्रदिव्य                | ∘3,€                          |
| —दिव्य                              | ●3\$                          |
| दिन्यादिन्य                         | ₹€•                           |
| —धीरललित                            | 9.3.€                         |
| —धीरोदाच                            | 9.3₹                          |
| ``—धीरोद्धत                         | 935                           |
| —प्रशान्त                           | 935                           |
| नायिका भेद                          | <b>く</b> だ0ー{だ{               |

| निद्रा ( व्यभिचारी )                |      | 480           |
|-------------------------------------|------|---------------|
| निरर्थक ( शब्द दोष )                |      | ३४८           |
| निर्विकल्पक ज्ञान                   |      | १७५           |
| निर्वेद ( व्यभिचारी माव )           |      | १२४           |
| निवेंद ( स्थायी मान )               | १५२, | १५७           |
| निर्वेद श्रोर करुण रस               |      | १८८           |
| —म्रोर शृङ्गारस                     |      | १८८           |
| —भरत मुनिका मत                      |      | २३२           |
| — मम्मट का मत                       |      | २३२           |
| —साहित्यदर्पण् का मत                |      | २३२           |
| निर्वेद स्रोर निर्विकल्पकसमायिका शम |      | २३३           |
| निर्हेतु ( अर्थ दोप )               |      | ३६३           |
| निहतार्थ ( शब्ट दोष )               |      | ર્જ≂          |
| नेयार्थ ( शब्द दोष )                |      | ३५१           |
| न्यूनपट ( शन्ट दोष )                |      | 3 <b>પૂ</b> જ |
| प                                   |      |               |
| पतत्प्र कर्ष ( शन्ददोष )            |      | રપૂપ્         |
| पति ( नायक )                        |      | १८४           |
| —के भेट                             |      | १८४           |
| पतञ्जलि ( महामाध्यकार )             |      | ዟሂ            |
| पट                                  | १०२, | २७४           |
| पद्गत लत्त्र्णा                     |      | છછ            |
| पटाशगत व्वनि                        |      | २७४           |
| परकीया ( नायिका )                   | ⁵⊏0, | १८१           |
| परिहार, रस के विरोधों का            |      | 305           |
| परुषात्रृत्ति                       |      | 383           |
|                                     |      |               |

| प्रवत्स्यत्प्रेयसी ( नायिका )                                | १८२              |
|--------------------------------------------------------------|------------------|
| प्रवासहेतुक विप्रलम्भ शक्कार                                 | १ <b>६१,</b> १६५ |
| प्रशान्त ( नायक )                                            | 03\$             |
| प्रसाद गुर्ण                                                 | ३४१              |
| प्रसिद्धिविरुद्ध ( अर्थदोष )                                 | ३६३              |
| प्रसिद्धित्याग ( शब्ददोष )                                   | ३५८              |
| प्रस्ताववैशिष्ट्य से ब्यंजना (देखो प्रकरणवैशिष्ट्य से ब्यंजन | т) ६१, ६६        |
| प्रेयान्रस                                                   | १७८              |
| प्रोषितगतिका ( नायिका )                                      | १८०, १८१         |
| प्रौढा ( नायिका )                                            | १८०, १८१         |
| ·                                                            |                  |
| ब्                                                           |                  |
| बीमत्स रस                                                    | २२६              |
| —के श्रनुमाव                                                 | २२६              |
| —के त्रालम्बन                                                | २२६              |
| <del>-</del> के उद्दीपन                                      | २२६              |
| —के व्यमिचार <del>ी</del>                                    | २२६              |
| —का स्थायीभाव                                                | २२६              |
| वीभत्त रस का श्राश्रय श्रीर परिडतरात्र कालाथ का मत           | २३७              |
| बीमत्स रसामास                                                | २४७, २५०         |
| बोधव्यवैशिष्ट्य से व्यंबना                                   | ٤٤, ٤٦           |
| <b>बाह्मण्-त्पण्क न्याय</b>                                  | २६०              |
| भ                                                            | , ,              |
| •                                                            |                  |
| मयप्रकम ( शब्ददोष )                                          | 3XE              |
| मिक रस ( देखो देवविषयक रित भाव )                             |                  |
| मष्ट नायक ( भरत सूत्र के न्या <del>क्</del> याकार )          | १६७, १६९         |
|                                                              |                  |

| मह लोल्लट ( मरत सूत्र के व्याच्याकार ) | १६५           |
|----------------------------------------|---------------|
| मय स्थायीभाव                           | १५२, १५६      |
| भरतमृति (देखो नाटच शास्त्र )           |               |
| भयानक रस                               | <b>२</b> २३   |
| —क्षा स्थायीमाव                        | <b>२</b> २३   |
| —के श्रनुभाव                           | २२३           |
| —के स्त्रालम्बन                        | <b>२</b> २३   |
| —के उद्दीपन                            | <b>२</b> २३   |
| —के व्यभिचारीभाव                       | <b>२</b> २३   |
| भयानक रसाभास                           | २४७           |
| भानुदत्त (रसतर्गिणी प्रणेता)           | १⊏३           |
| भामह (कान्यालंकार प्रखेता)             | ३३८           |
| भाव ( शृङ्गार रस का ब्रानुभाव )        | १८४           |
| भाव                                    | २३⊏           |
| —- ग्रपुष्ट स्थायी                     | ?₹⊏           |
| —गुरु विषयक रति                        | ३३⊏, २४२      |
| —देव विषयक रति                         | २३८, २४०      |
| —पुत्र विषयक रति                       | २३८, २४३,     |
| —प्रधानता से व्यंजित संचारी            | २३८, २३६, २४५ |
| —राज विषयक रति                         | र३८, २४४      |
| भाव की स्थायी ब्रादि संज्ञा            | १५२           |
| भाव ध्वनि                              | २५८           |
| मावना                                  | १६८           |
| भाव में भाव की श्रापरागता              | ३०६           |
| भाव में रस की ऋपरागता                  | ३०६           |
| भाव शबलता                              | રપ્રપ         |
| —की त्रारागता                          | 380           |
| (41 63 1 20 1 201)                     |               |

---की ध्वनि १६१ भावो ( विभावादिको ) का आर्चेप भोग १६८ मोग वाद-रस का आस्वाद १६७

११७

१२१, ३३८

-की श्रपरागता

भोजराज ( सरस्वतीकंडाभरण प्रखेता )

म

मति ( व्यमिचारी माव ) १४६ मद (व्यभिचारी माव) १२८ -श्वार रस का ग्रनुमाव ) 850 मध्यम काव्य 88 मव्यमा (नायिका) १८२ मेध्या ( नायिका ) '१८०, १८१

| य                                 | ४२•′         |
|-----------------------------------|--------------|
| मम्मराचार्य (देखिये कान्यप्रकाश ) |              |
| मर्ग ( व्यभिचारी माव )            | <b>१४</b> 5  |
| -का शृङ्गार रस में वर्णन          | १४८          |
| महामाष्यकार                       | *X           |
| महिम मह                           | <b>२</b> ६६  |
| माधुर्य ( गुर्ग )                 | 385          |
| —शङ्कार रस का <b>श्रनुमान</b>     | १८६          |
| मानवती (नायिका)                   | १८३          |
| मुख्यार्थ                         | ХY           |
| का बाघ                            | #o           |
| का योग                            | ¥,6          |
| मुग्धा ( नायिका )                 | १८०, १८१     |
| मुदिता ( नायिका )                 | ペニメ          |
| मृति (काम दशा)                    | <b>\$2\$</b> |
| मोह ( व्यभिचारी भाव )             | १३१          |
| य                                 |              |
| यहच्छा सब्द                       | પૂર્, પુજ    |
| युद्धवीर                          | २१७          |
| योगरूढ शब्द                       | ધ્૪, ધ્ર     |
| योग्यता                           | १०३          |
| यौगिक शब्द                        | પ્રક, પ્ર    |
| ₹                                 |              |
| रचना ( देखो रीति )                | र७५          |
| रति कान्ताविषयक (स्थायी भाव)      | १५२, १५३     |
| —गुरु विषयक ( भाव )               | २४२          |
|                                   |              |

| —पुत्र विषयक ( माव )  राज विषयक | —देच विषयक ( भाव)                            | ₹४•          |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----------------------------------------------|--------------|
| —राज विषयक (भाव) रितंत्रिया (नायिका) रमण्याता (नायिका) रस  —श्रद्धुत —करुण —प्रेयान् —कीभस्स —भयानक —रौद्र —वास्तरूप —वोर —शान्त —श्रद्धात —श्रद्धात  रश्रद्धा —श्रद्धात  रश्रद्धा —वास्तरूप —वोर —श्रद्धात  रश्रद्धा —श्रद्धात  रश्रद्धा —श्रद्धात  रश्रद्धा —श्रद्धात  रश्रद्धा —श्रद्धात  रश्रद्धा  रस की श्रद्धातिका रस की श्रद्धातिका रस की श्रद्धातिका रस के श्रद्धात्व का प्रभाग्य रस का श्रास्वाद —ग्रह्मानव ग्रुप्ताचार्य का श्रद्धाव्यक्षिवाद —मह लोलनट का श्रारोपवाद —मम् लोलनट का श्रारोपवाद —मम्मट का श्रद्धाव्यक्षिवाद —श्रीशङ्क का श्रन्धानवाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |                                              | २४३          |
| रतिप्रिया (नायिका ) रमण्गता (नायिका ) रस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |                                              | 288          |
| रमण्गता (नायिका) रस  -श्रद्धत  -श्रद्धत  -क्रक्ण  -ग्रेयान्  -ग्र |                                              | १८३          |
| रस                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |                                              | १८४          |
| — असुत — करण — प्रेयान् — प्रेयान् — नीमस्स — भयानक — नौद्र — वास्तल्य — वीर — चान्त — श्वान्त — स्वान्त — श्वान्त  रस की असीव्यिक्त रस की असीव्यिक्त रस की असीव्यिक्त रस को असिव्यक्त — स्वान्त — मह नायक का मोग बाद — मह नायक का मोग बाद — मह नायक का मोग बाद — मह नायक का असीव्यिक्तवाद — भामर का असिव्यिक्तवाद — भामर का असिव्यिक्तवाद — श्वीराङ्क का अनुमानवाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | *                                            | ११७          |
| - करण - प्रेयान् १०४ - प्रेयान् १०४ - न्योमस्स २२५ - न्योमस्स २२५ - न्योद्र २०६ - न्योद्र २०६ - न्योद्र २०६ - न्योद २०६ - न्योद २०६ - न्योद २०६ - न्योद २०६ - न्यान्त २३३ - न्यान्त २३३ - न्यान्त २३३ - न्यान्त २३३ - न्यान्त १०६ न्यान्त १०६ न्यान्त १०६ न्यान्त १०६ न्यान्त १०६ न्यान्त १०६ न्यान्य १०६ न्याय १०६ न्याय्य १०६ न्याय्य १०६ न्याय्य १०६ न्याय्य १०६ न्याय्य १ | —श्चद्धत                                     | 375          |
| —वीभस्स —भयानक —रीद्र —वात्सल्य —वीर —वात्सल्य —वीर —शान्त —श्रुक्तार —श्रुक्तार —हास्य रस की श्रमिव्यक्ति रस की श्रमिव्यक्ति रस की श्रमिव्यक्ति रस को श्रास्ताद —अभिनव गुप्ताचार्य का श्रमिव्यक्तिवाद —मह नायक का भोग बाद —मह लोलनट का श्राप्ताद —भह लोलनट का श्राप्ताद —भम्मट का श्रमिव्यक्तिवाद —श्रीश्रद्धक का श्रमानवाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |                                              | २०५          |
| —वीभस्स —भयानक —रीद्र —वात्सल्य —वीर —वात्सल्य —वीर —शान्त —श्रुक्तार —श्रुक्तार —हास्य रस की श्रमिव्यक्ति रस की श्रमिव्यक्ति रस की श्रमिव्यक्ति रस को श्रास्ताद —अभिनव गुप्ताचार्य का श्रमिव्यक्तिवाद —मह नायक का भोग बाद —मह लोलनट का श्राप्ताद —भह लोलनट का श्राप्ताद —भम्मट का श्रमिव्यक्तिवाद —श्रीश्रद्धक का श्रमानवाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  | —प्रेयान्                                    | १७८          |
| —रोद्र —वात्स्वय श्वद्य —वोर —वोर —शान्त —श्वत्य रशक्तार —हास्य रस की श्रमिव्यिक्त रस की श्रमिव्यिक्त रस के श्रस्तित्व का प्रमाख रस का श्रास्वाद —श्वार १६६ —मह नायक का मोग बाद —मह लोलनट का श्रारोपवाद —श्रीशङ्क का श्रमानवाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                              | રસ્પ         |
| —रीद्र —वात्सल्य स्वाद्य स्वाद्य रश्च रश्च रश्च रश्च रश्च रश्च रश्च रश्च                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —भयानक                                       | २२०          |
| —वीर २१३  —शान्त २३३  —श्रुङ्गार १७८  —हास्य १६६  रस की श्रमिव्यिक्त १५६  रस की श्रलोकिकता १७३  रस के श्रस्तित्व का प्रमाण १७५  रस का श्रास्वाद १६६  —श्रमिनव गुप्ताचार्य का श्रमिव्यिक्तिवाद १६६  —मह नायक का मोग बाद १६६  —मह लोलनट का श्रापेपवाद १६६  —श्रीशङ्क का श्रमिव्यिक्तिवाद १६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | <b>—</b> रौद्र                               | 305          |
| —शान्त —श्वार श्वर रस की श्रमिव्यक्ति रस की श्रमिव्यक्ति रस की श्रमिव्यक्ति रस के श्रस्तित्व का प्रमाण रस का श्रास्वाद —श्रमिनव गुप्ताचार्य का श्रमिव्यक्तिवाद —मह नायक का मोग बाद —मह लोलनट का श्रारोपवाद —श्रममट का श्रमिव्यक्तिवाद —श्रीशङ्क का श्रनुमानवाद                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —वात्सल्य                                    | १७८          |
| —श्रङ्गार १६६  रस की श्रमिव्यिक्त १६६  रस की श्रमिव्यिक्त १६६  रस की श्रमिव्यिक्त १६६  रस के श्रस्तित्व का प्रमाण १७६  रस का श्रास्वाद १६६  —श्रमिनव गुप्ताचार्य का श्रमिव्यिक्तिवाद १६६  —मह नायक का मोग बाद १६६  —मह लोलनट का श्रारोपवाद १६६  —श्रीशङ्क का श्रमिव्यिक्तिवाद १६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | <del></del> वीर                              | २१३          |
| —हास्य १६६ रस की श्रमिव्यक्ति १५६ रस की श्रमिव्यक्ति १५६ रस की श्रक्तिकता १७६ रस के श्रस्तित्व का प्रमाण १७६ रस का श्रास्वाद १६६ —श्रमिनव गुप्ताचार्य का श्रमिव्यक्तिवाद १६६ —मह नायक का मोग बाद १६६ —मह लोलनट का श्रारोपवाद १६६ —श्रीशङ्कक का श्रमुमानवाद १६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | —-श्रान्त                                    | २३२          |
| रस की श्रमिव्यिक्त  रस की श्रमिव्यिक्त  रस की श्रलीकिकता  रस के श्रस्तित्व का प्रमाख  रस का श्रास्वाद  ———————————————————————————————————                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    | —शृङ्गार                                     | १७८          |
| रस की अलौकिकता  रस के अस्तित्व का प्रमाण  रस का आस्ताद  —अभिनव गुप्ताचार्य का अभिव्यिक्तवाद  —मह नायक का भोग बाद  —मह लोलनट का आरोपवाद  —मम्मट का अभिव्यिक्तिवाद  —शीशक्क का अनुमानवाद  १६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   | —हास्य                                       | 33\$         |
| रस के श्रस्तित्व का प्रमाण १७५ रस का श्रास्ताद १६७ — श्रमिनव गुप्ताचार्य का श्रमिव्यितवाद १७५ — मह नायक का भोग बाद १६६ — मह लोलनट का श्रारोपवाद १६६ — मम्मट का श्रमिव्यितवाद १७५ — श्रीशङ्किक का श्रनुमानवाद १६६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              | रस की श्रमिन्यित                             | १५६          |
| रस का श्रास्वाद १६१ — श्रमिनव गुप्ताचार्य का श्रमिव्यिक्तवाद १७७ — मट नायक का मोग बाद १६१ — मट लोलनट का श्रारोपवाद १६९ — मम्मट का श्रमिव्यिक्तिवाद १७७ — श्रीशङ्कक का श्रनुमानवाद १६९                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         | रस की श्रलौकिकता                             | १७२          |
| — अभिनव गुप्ताचार्य का अभिन्यितिवाद १७७<br>— भट्ट नायक का भोग बाद १६१<br>— मट्ट लोलनट का आरोपवाद १६१<br>— मम्मट का अभिन्यितिवाद १७<br>— श्रीशङ्कक का अनुमानवाद १६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | रस के श्रस्तित्व का प्रमाण                   | <i>७७</i> \$ |
| —मह नायक का भोग बाद १६। —मह लोलनट का आरोपवाद १६। —मम्मट का अभिन्यिक्तिवाद १७। —श्रीशङ्कक का अनुमानवाद १६।                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | रस का श्रास्वाद                              | १६४          |
| —मङ् लोलनट का आरोपनाद १६१<br>—मम्मट का अभिन्यिक्तिनाद १७७<br>—श्रीशङ्कक का अनुमाननाद १६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      | —श्रभिनव गुप्ताचार्य का <b>श्रमिन्यतिवाद</b> | १७०          |
| —मम्मट का ग्रिमिन्यितिवाद १७<br>—श्रीशङ्कक का श्रनुमानवाद १६१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 | —मद्द नायक का भोग बाद                        | १६७          |
| श्रीराद्वक का अनुमानवा <b>र</b> १६                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | मद्द लोलनट का आरोपवाद                        | १६५          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | —मम्मट का ऋभिव्यिक्तवाद                      | १७०          |
| रस श्रीर श्रवद्वार ३२१                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |                                              | १६५          |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               | रस श्रोर श्रलङ्कार                           | ३२६          |

| ₹                              | ४२ंर                        |
|--------------------------------|-----------------------------|
| रस'की चर्वणा                   | १७४                         |
| रस दोष ( देखो दोष )            | 408                         |
| रस की निष्पत्ति                | <b>११७</b>                  |
| रस का पारसारिक सम्बन्ध         | ₹ <i>9</i> ⊏                |
| —मैत्री या ग्राबरोघ            | ₹ <b>७</b> ⊑                |
| —विरोध                         | २७ <u>७</u><br>२७७          |
| एक ग्रालम्बन विरोध             | २ <i>७७</i><br>३ <i>७७</i>  |
| एक श्राश्रय विरोध              | ३७⊏                         |
| नैरन्तर विरोध                  | रुख्द<br>३७⊏                |
| श्राचार्यों के मत <b>मेद</b> व | का समाधान ३७८               |
| रस में रस की अपराङ्गता         | \$08<br>400                 |
| रसगङ्गाधर ( पडितराज प्राणीत )  | १२६, १४५, १६१, १६६, २१३,    |
|                                | २३७, २३८, २३६, ३२८, ३७३,    |
|                                | ३७४, ३७६, ३८४               |
| रसामास                         | ११७, २४६                    |
| रसामास की ऋपराङ्गता            | ₹0 <b>७</b>                 |
| राजविषयकरति भाव                | ·                           |
| रीति—गौडी                      | २४४<br>२७५, ३४३             |
| —पाचाली                        | रेज्य, रहर                  |
| —्लाटी                         |                             |
| —वैदर्भी                       | રહ <b>પ્ર</b><br>રહ્ય, રુ૪ફ |
| रुद्रट (काव्यालाकार प्रणेता)   | १७८                         |
| रूढ शब्द                       |                             |
| ह्य                            | <b>%</b> ~                  |
| रूदि लच्या                     |                             |
| रूढ़ि लच्चणा श्रीर व्यग्यार्थ  | **                          |
| रोमांच ( सात्विक माव )         | १०७<br>22                   |
|                                | <b>१२०, १२</b> २            |

| रोद्र रस                  | २०६      |
|---------------------------|----------|
| —का स्थायी <b>माव</b>     | २०९      |
| —के अनुभा <b>व</b>        | २०६      |
| —के त्रालम्बन             | २०६      |
| <del>- के</del> उद्दीपन   | २०६      |
| —के व्यमिचारी             | २०६      |
| रौद्र रसामास              | २४७, २४६ |
| ল                         |          |
| ललित ( शङ्जार रस ऋतुमाव ) | १८७      |
| लच्क ( शब्द )             | ५०       |
| तन्यनन्या                 | ६१,६६    |
| त्रच्या                   | #0       |
| . — त्रगृह व्यंगा         | UK.      |
| —ग्रजहत्स्वार्था          | ६६       |
| —उपादान                   | ६१, ६४   |
| —गृह् व्यग्या             | ७३       |
| —गौंची                    | ६१, ६२   |
| —जहत्स्वार्था             | ६६       |
| • — वर्मगत                | ৬২       |
| —घर्मिंगत                 | ७≒       |
| —पद्गत                    | ७७       |
| —प्रयोजनवतौ               | ५८, ६०   |
| <del>—</del> रूढ़ि        | ¥c       |
| —लच्यलच्या                | ६६       |
| —वाक्यगत                  | ৩৬       |
| —शुद्धा                   | ६१, ६३   |

| —साध्यवासना                                              | ६१, ७•         |
|----------------------------------------------------------|----------------|
| -के भेद                                                  | <b>60,</b> 68  |
| —सारोपा                                                  | ६१, ६८         |
| त्तक्त्या के भेद कान्यप्रकाश के श्र <b>तुसार</b>         | ६१             |
| —साहित्य दर्पन के अनुसार                                 | ७६             |
| लच्या-मुख्यार्थ से सम्बन्ध                               | યૂહ, યૂદ્ર     |
| लच्यामूला ध्वनि                                          | १०७            |
| —ग्रत्यन्ततिरस्कृतवाच्य                                  | १११            |
| — ऋर्थान्तरसंक्रमितवाच्य                                 | १०७            |
| लच्यामूला व्यञ्जना                                       | 52             |
| लच्या ग्रार रूपकातिशयोक्ति                               | ७२             |
| लच्या शिक                                                | યું, પૂર્      |
| लिच्ता ( नायिका )                                        | १८४            |
| लच्यसमना त्रार्थी व्यञ्जना                               | <u>در</u> و    |
| लच्यार्थ                                                 | પ્ર૦, પ્રદ્    |
| नाटी (रीति)                                              | રહય.           |
| लाच्यिक शब्द                                             | યું, પૂદ્      |
| लिङ्ग ( श्रमिधा का नियन्त्रक )                           | ~*, ~          |
| लिइ ( ऋतुमान में हेतु )                                  | <u> </u>       |
| लीला ( शृङ्गारस का त्रनुमान )                            | रटप<br>रैप्प   |
| छुत विसर्ग ( शब्द दोष )                                  | रूप<br>इप्रइ   |
| व                                                        | 444            |
| वक्तुवैशिष्टय से व्यजना                                  |                |
| वक्रोक्तिगर्विता (नायिका)                                | <b>८१</b> , ६१ |
| वर्ण ( 'क' स्नादि )                                      | १८३            |
| वर्षा स्वया वर्षेत्र राज्य (के.)                         | २७४            |
| वर्ण रचना और गुण (देखो गुण और वर्ण रचना )<br>वस्तु ध्वनि |                |
| न्या ।<br>जन्म                                           | २५८            |
|                                                          |                |

| बास्य                                   | १०३, २७४             |
|-----------------------------------------|----------------------|
| बाक्यगत लच्चा                           | <i>७७</i>            |
| बाक्यवैशिष्टय से व्यंजना                | 41, E1, E4           |
| नाचक शब्द                               | ५०                   |
| -बाच्यसिध्यङ्ग व्यग्य                   | \$ <b>{</b> }        |
| बान्यसभवा ब्यंजना                       | <b>5</b>             |
| वाच्यवैशिष्ट्य से व्यंनना               | द्द१, <b>६१, ६</b> ६ |
| वात्त्यार्थ                             | ¥¥, <b>¼</b> ¥       |
| नास्यार्थ श्रोर व्यंजना                 | <b>5</b> 0           |
| बाच्यार्थ का ध्वनि मे स्थान             | 20\$                 |
| नात्सस्य रस                             | ₹७⊏                  |
| वामनाचार्य (कान्यालङ्कार सूत्र प्रखेता) | ३३८                  |
| चासकसजा (नायिका)                        | १८०, १८२             |
| वासना                                   | ११८, १७०             |
| विच्छिति ( शृङ्गार रस का श्रनुमादः)     | १८६                  |
| विट ( नायकसखा )                         | १८५                  |
| बितर्क ( ब्यभिचारी )                    | <b>የ</b> ሂ ፡         |
| ुविदग्धा (नायिका)                       | रैदार                |
| ंविदूषक ( नायक का सखा )                 | रद्भ                 |
| विद्याविरुद्ध ( अर्थदोष )               | ३६४                  |
| विष्ययुक्त ( ऋर्यदोष )                  | <b>₹</b> ६८          |
| विप्रलब्धा (नायिका)                     | १८१, १८२             |
| विप्रलम्भ श्रृङ्गार                     | रद्य, १६१            |
| विवोध ( व्यमिचारीमाव )                  | १४२                  |
| विव्वोक (शृङ्गारस का श्रनुमाव )         | रद                   |
| विभाव                                   | ११७, ११८             |
| —ऋनुमावों से सम्बन्ध                    | ११७, ११६, १४६        |
| રપ                                      |                      |

| 1                                |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| —- त्रालम्बन                     | ११६             |
| <del>'—</del> उद्दीपन            | <b>११</b> E,    |
| —से रस का श्रास्वाद              | ११७, १४६        |
| —से रस निष्पत्ति                 | ११६, १५६        |
| —रस से सम्बन्ध                   | ११७, १५६        |
| विभावन                           | १६०             |
| विभ्रम (शृङ्गारस का श्रनुभाव)    | १८७             |
| वियोग (श्रङ्कार)                 | दर, दरे         |
| विरहहेतुक विप्रलम्भ शृङ्गार      | , 828,          |
| विरुद्धमति कृत ( शब्ददोष )       | ३५२             |
| विरोंध ( ग्रिभिधा का नियन्त्रक ) | ۲२, <i>۲</i> ۲  |
| विरोध ( रसों का )                | <i>७७</i> इ     |
| विलास ( शृङ्गारस का ऋतुभाव )     | १⊏६             |
| विवित्तस्रन्यपरवाच्यध्वनि        | १०६, ११४        |
| — श्रसंलच्यकम व्यंग्य            | १०६,११५         |
| —संलद्यकम व्यंग्य                | १०६, २५७,       |
| <b>─</b> लद्य्ामूलाध्वनि से मेद  | ११४             |
| विशेषपरिवृत्तता ( ऋर्थदोष )      | ३६५.            |
| विश्रव्ध नवोढा ( नायिका )        | १द्ध३           |
| विश्वनाथ ( देखो साहित्यदर्पण् )  | 3               |
| निषय                             | ६८              |
| विषयी                            | ۶ <sub>۲,</sub> |
| विषाद                            | 359             |
| विसन्धि ( शब्द दोष )             | રમૂર            |
| विस्मय (स्थायीभाव)               | १५२, १५७        |
| विद्वत (शृङ्गार रस का ऋनुमाव)    | १८७             |
| विच्चेप ( शृङ्गार रस का ऋनुमाव ) | १८७             |
|                                  |                 |

### 

| विद्येप-चित्तवृत्ति              | ३३९            |
|----------------------------------|----------------|
| बीर रस                           | २१३            |
| —दयावीर                          | २२१            |
| —दयावीर और शान्त र <b>छ</b>      | २३६            |
| — दानवीर                         | <b>२</b> १३    |
| — वर्मवीर                        | २१६            |
| —युद्धवीर                        | २१७            |
| वीर रसाभास                       | २४७            |
| ब्रीडा ( व्यभिचारी मान )         | \$\$ <b>Y</b>  |
| वृत्ति                           | ३४३            |
| —उपनागरिका                       | ₹¥₹            |
| —कोमला                           | ३४३            |
| —परुषा                           | <b>₹</b> ¥₹    |
| वृत्ति तात्मर्याख्या             | १०२            |
| ंवेपथु ( सात्विक भाव )           | १२•, १२२       |
| वैवर्ण्य ( सात्विक मान )         | १२⊏, २२२       |
| वैदमीं रीति                      | ३४३            |
| वैशेषिक ( नायक )                 | १८४            |
| व्यक्ति ( श्रमिधा का नियन्त्रक ) | <i>۳۶, ۲</i> ۷ |
| व्यभिचरित                        | ~ १७४          |
| व्यभिचारी भाव                    | ११७, १२३       |
| —-श्रपस्मार                      | - 88\$         |
| —-ग्रमर्ष                        | १४३            |
| —-ग्रवहित्या                     | <b>११४</b>     |
| —- ऋस्या                         | १२६            |
| —-श्रालस्य                       | 375            |
| —- स्रावेग                       | १३६            |
|                                  |                |

ল

| — डम्रता      | १४४         |
|---------------|-------------|
| उन्माद        | <b>१</b> ४७ |
| —-ग्रोत्सुक्य | १४०         |
| —ग्लानि       | १२५         |
| —गर्व         | <b>१</b> ३⊏ |
| —चपलता        | १३५         |
| —चिन्ता       | <b>₹</b> ₹● |
| —जङ्ता        | १३७         |
| —दैन्य        | <b>?</b> ?E |
| — খূনি        | १३४         |
| —निद्रा       | \           |
| —निवेंद       |             |
| —मति          | १२४         |
| —मद           | १४६         |
| —मरण          | १२८         |
| —मोह          | १४८         |
| —वितर्क<br>—  | १३१         |
| —विवोध        | १५०         |
| —-विषाद्      | १४२         |
|               | . 378       |
| —स्याधि       | १४७         |
| —ब्रीडा       | <b>१</b> ३४ |
| —शङ्का        | १२६         |
| अम            | १२⊏         |
| —सुप्त        | १४२         |
| —स्मृति       |             |
| —हर्ष         | <b>१३</b> २ |
| —नास          | १३६         |
|               | 388         |

श्र

| 6 /2                                          | ***                     |
|-----------------------------------------------|-------------------------|
| व्यभिचारी भाव ग्रन्यान्य                      | <i>'\$\%</i> .          |
| व्यमिचारी ग्रौर रस की निष्पत्ति               | 989                     |
| व्यभिचारी का शब्द द्वारा कथन                  | ₹७₹                     |
| व्यभिचारी होना स्थायी मावों का                | १५८                     |
| व्यभिचारी की भाव संज्ञा                       | १५२, २३६                |
| न्याधि ( न्यमिचारी भाव )                      | १४७                     |
| न्याहत ( श्रर्थ दोष )                         | ३६१                     |
| <b>ब्यंग्यार्थ</b>                            | ૭૭                      |
| —अगूढ्                                        | હયૂ                     |
| —श्रुनियत सम्बन्ध से                          | રદપ્ર                   |
| —गुर्णोभूत                                    | <b>YY, Y</b> ₹, EY, ₹EE |
| —गूड                                          | ७३                      |
| —नियत सम्बन्ध से                              | 7E.X.                   |
| —प्रधान ( देखो ध्वनि )                        |                         |
| —सम्बन्ध सम्बन्ध से                           | રદ્ય,                   |
| व्यंग्य-संभवा त्रार्थी व्यक्तना               | 33                      |
| व्यक्षक-शब्द                                  | 30                      |
| <b>ब्य</b> जना                                | ५०, ७६                  |
| —के मेद                                       | \$3                     |
| व्यञ्जना का प्रतिपादन                         | रदर                     |
| —मम्मट का मत                                  | 7E4L                    |
| —महिम मट्ट् के मत का खरडन                     | २६६                     |
| न्यञ्जना शान्दी श्रौर श्रार्थी का विषय विमाबन | 908                     |
| श                                             |                         |
| शठ ( नायक )                                   | १८५                     |
| शतपत्र पत्र भेदन न्याय                        | ११५                     |
|                                               |                         |

| शक्ति (देखो श्रभिधा लच्चणा श्रीर म्यञ्चना )    |              |
|------------------------------------------------|--------------|
| शन्द                                           | ४३, ५०       |
|                                                | <b>८</b> ५   |
| — अभिधेय अर्थ का नियन्त्रण और उसके कारण        | , दर         |
| — स्रवाच्य ऋर्थ                                | 52           |
| - किया (शब्द)                                  | Ħź           |
| , —गुण (शब्द)                                  | ЦĄ           |
| —जाति (शब्द)                                   | પૂર          |
| —यहच्छा (शब्द)                                 | યુજ          |
| - चोगरूढ शब्द                                  | પૂપૂ         |
| —योगिक शब्द                                    | પૂપ્         |
| रूढ शब्द                                       | પુજ          |
| · — लच्चक शब्द                                 | ¥0           |
| लाच्चिक <b>शब्द</b>                            | યું          |
| - —वाचक शब्द                                   | ¥0           |
| व्यञ्जक शब्द                                   | પૂર્         |
| शब्द का काव्यमें स्थान                         | 83           |
| शब्द द्वारा रस, स्थायी भाव श्रादि का कथन (दोव) | इ७३          |
| शब्द दोष ( देखो दोष )                          | ` `          |
| शब्द का व्यापार                                | <b>પ્ર</b> ૦ |
| ′ — त्रिमिधा                                   | ५४, १६८      |
| — मावना                                        | १६८          |
| ' — भोग                                        | १६८          |
| —लच्या                                         | y E          |
| —व्यञ्जना                                      | 30           |
| शंब्दकलगहुम (कोश)                              | २५, २४६      |
| शंन्दशिक उद्भवस्र नुरस्त व्यक्ति               | २५८          |
|                                                |              |

| _                                          |                |
|--------------------------------------------|----------------|
| ग्रलङ्कार ध्वनि                            | રપ્રદ          |
| —वस्तु ध्वनि                               | રપ્રદ          |
| शब्दालङ्कार                                | ¥ς             |
| शब्दार्थउभयशिताउद्भवश्रनुरस्न व्वनि        | २७२            |
| शम (देखो निर्वेद )                         |                |
| शान्तरस                                    | २३२            |
| शान्तरस की दयावीर से मिनता                 | २३६            |
| शान्तरसामास                                | २४७            |
| शापहेतुक विप्रलम्भ शृङ्गार                 | १६८            |
| शान्दी न्यञ्जना                            | <b>८१, ८</b> २ |
| —- श्रिमिधा मूला                           | <b>5</b> १     |
| लच्च ग्रा                                  | <b>८१, ८६</b>  |
| का विषय विभाजन                             | १०१            |
| शुद्धा लच्चणा                              | ६१, ६३         |
| —ग्रङ्गाङ्गी भाव सम्बन्ध से ल <b>द्ग</b> ण | ६३             |
| —तात्कर्म्य 🥠                              | ६४             |
| —तादार्यं "                                | ६३             |
| —सामीप्य सम्बन्ध से                        | ६३             |
| शोक (स्थायीभाव )                           | १५२, १५४       |
| शोमा ( शृङ्गार रस का अनुमाव )              | १८६            |
| शङ्का ( व्यमिचारी भाव )                    | १२६            |
| —चिन्ता से मिन्नता                         | १२६            |
| श्रम ( व्यभिचारी भाव )                     | १२८            |
| श्री शंकुक ( मरतसूत्र के न्यास्याकार)      | १६५            |
| श्रुतिकडु ( शब्ददोष )                      | ३४६            |
| शृङ्गारप्रकाश ( मोनराच कृत )               | 308            |
| शृङ्गार रस                                 | १७८            |

| स                                         | ४३ऱ           |
|-------------------------------------------|---------------|
| —- त्रुनुभाव                              | የ <b>፫</b> ሂ  |
| —ग्रङ्गज ग्रलङ्कार                        | १८५           |
| —ग्रयतन ग्रलङ्कार                         | <b>१</b> ८६   |
| —स्वभावन अलङ्कार                          | १८६           |
| —ग्रालम्बन                                | १८६           |
| — उद्दीपन                                 | የ⊏ሂ.          |
| — कामदशा                                  | १६१           |
| —कान्य में प्रधानता                       | 30\$          |
| —विप्रलम्भ                                | <b>१</b> ८१   |
| —व्यभिचारी                                | १३१           |
| —सम्मोग                                   | १८म           |
| स्थायीभाव                                 | १८८           |
| शृङ्गार रस स्रौर देव विषयक रतिमाव         | १६०, १६१, २४० |
| —- श्रप्ययदीच्चित का मत                   | १६०           |
| —जगन्नाथ परिडतराज का मत                   | १६०           |
| श्रङ्गार रस पर श्राक्षेप <b>्रका खरडन</b> | 338           |
| श्रृङ्गार रसामास                          | २४६           |
| श्लेष की श्रमिधामूला व्यक्तना से मिनता    | 32            |
| स                                         |               |
| सनियम परिवृत्तता ( श्रर्थं दोष )          | રફયૂ          |
| सन्निधि                                   | १∙३           |
| समाधि पाद ( योगसूत्र )                    | १७६           |
| समाप्तपुनरात्तं (शब्द दोष)                | રૂપ્રપ્       |
| समूहालम्बनात्मक ज्ञान                     | १७४           |
| सविकल्पक ज्ञान                            | १७५           |
| सरस्वतीकरठाभरण (भोजराज प्रग्रीत)          | ३३८           |
| ·                                         |               |

| सहचरभिन्नता ( अर्थ दोष ) | ३६७                         |
|--------------------------|-----------------------------|
| साकांद्य ( ऋर्य दोष )    | <b>३</b> ६६                 |
| सात्विक माव              | ***<br>\$?•                 |
| — <u>ग्र</u> भु          | १२०, १२ <b>२</b>            |
| —प्रलय                   | १२०, १२३                    |
| —रोमाच                   | १२०, १२ <b>२</b>            |
| —वेपयु                   | १२०, १२ <del>२</del>        |
| —वैवर्ण्य                | १२०, १२ <b>२</b>            |
| —स्तम्म                  | १२०, १२२                    |
| —स्वरभङ्ग                | १२०, १२२                    |
| <del>स</del> वेद         | १२०, १२२                    |
| सात्विक भाव              | १२०, १२२                    |
| भरत मुनि श्रौर भोजराव    | न का मत १२१                 |
| मम्मयाचार्य का मत        | १२१                         |
| विश्वनाय का मत           | १२०                         |
| —हेमचन्द्राचार्य का मत   | १२१                         |
| सादृश्यसम्बन्ध           | હયૂ                         |
| साधारणीकरण               | १६८, १७०                    |
| -भट्ट नायक के अनुसार     | <b>१६८, १७</b> ०            |
| —मम्मट श्रौर श्रमिनव गु  |                             |
| साध्यवसाना लच्चा         | ६१, ७०-                     |
| सामान्या (नायिका)        | <b>የ</b> ፍ0, የፍየ            |
| सारोग (लच्या)            | \$=                         |
| सामाजिक                  | १६४, १७१                    |
| साइचर्य                  | द <b>र, द</b> ४             |
| साहित्य दर्पण            | ६२, ७७, १२०, १२१, २०६, २१३, |
|                          | २३२, २३६, ३७३, ३७४, ३७६.    |
|                          | ,                           |

| TT                               | ४३४          |
|----------------------------------|--------------|
| सु                               | ં ઘ્ર        |
| साचात् संकेत                     | <b>१४२</b> - |
| सुप्त ( व्यभिचारी भाव )          | <u>ت</u> و   |
| स्चार्थ                          | २७६          |
| संकर                             | २७६          |
| —-ग्रनुप्राह्यश्रनुप्राह्क       | -२८०         |
| —एकव्यक्तकानुपवेश                |              |
| संशयास्यद                        | <i>3</i> 05  |
| संकर (ध्वनियों का )              | २७६          |
| संकर त्र्रीर संस्रुष्टि (ध्वनि ) | २७६          |
| संकीर्ण ( शब्द दोष )             | ३५७          |
| सकेत ग्रहण                       | પૂરુ         |
| संकेतविघटना ( नायिका )           | १८४          |
| संचारो माव (देखो व्यभिचारी)      | १२३          |
| संदिग्घ ( ऋर्थ दोष )             | ३६२          |
| शब्द दोष                         | ३५०          |
| संदिग्धप्राधान्य व्यंग्य         | ३१७          |
| सन्निधि                          | १०३          |
| सम्मोग श्रङ्गार                  | १८८          |
| सयोग ( स्रभिधा का नियन्त्रक )    | ८२, ८३       |
| संलद्यक्रमन्यंग्य ध्वनि          | २५७          |
| —ऋर्यशिक्तउद्भवस्रवुरग्रन        | २६३          |
| —कविनिबद्धपात्रो <b>क्ति</b>     | २७०          |
| —कवि-प्रौढोि <b>क</b>            | <b>२</b> ६७  |
| —स्वतःसम्भवी                     | २६३          |
| शब्दशिक उद्भवस्रनुरग्रन ध्वनि    | २५८          |
| —- ग्रलङ्कार घनि'                | , २६१        |
| —शब्दार्थं उमयरातिंउद्भव         | २७२          |

| संशयास्पद संकर                             |      |      |                | 305        |
|--------------------------------------------|------|------|----------------|------------|
| संसुष्टी ध्वानियों की                      |      |      |                | 305        |
| संस्कृत साहित्य का इतिहास                  |      |      | YY, ?          | रद,        |
| ( कन्हैयालाल पोदार प्रग्रीत )              |      |      | 334,           | <b>388</b> |
| स्तुम्भ ( साल्विक भाव )                    |      |      | <b>१२</b> 0, : | १२२,       |
| स्थायी भाव                                 |      |      |                | १५१        |
| — उत्साह                                   |      | १५२, | १५५,           | ₹१३        |
| —क्रोघ                                     |      | १५२, | १५५,           | 305        |
| · <del> —</del> जुगुप्सा                   |      | १५२, | १५६,           | २२६        |
| —निर्वेद                                   |      | १५२, | १५७,           | २३२        |
| <del>-</del> भय                            |      | १५२, | १५६,           | २२३        |
| ' —रित                                     |      | १५२, | १५३,           | १८८        |
| —विस्मय                                    |      | १५२, | १५७,           | ३११        |
| <del>~</del> शम                            | १५२, | १५७, | २३२,           | २३३        |
| - —शोक                                     |      | १५२, | <b>የ</b> ሄ४,   | २०५        |
| - =हास                                     |      | १५२, | १५३,           | 33\$       |
| स्थायी भाव की भाव संज्ञा                   | •    |      | १५२,           | २३८        |
| काव्यप्रदीप और रसगङ्गाधर का मत             |      |      |                | २३९        |
| स्यायी भाव श्रीर रस                        |      |      | १५२,           | १५९        |
| स्यायी भाव की रस श्रवस्था                  |      |      |                | १५६        |
| स्यायीमाव का स्वरूप                        |      |      |                | १५७        |
| स्थायीमाव श्रौर सञ्चारीमाव की व्रलना       |      |      | १५७,           | १५८        |
| स्मृति ( कामदशा )                          |      |      |                | १ड१        |
| स्मृति ( व्यभिचारीभाव )                    |      |      |                | १३२        |
| स्वकीया ( नायिका )                         |      |      | ₹50,           | १८१        |
| स्वतः सम्मवी व्यञ्जक ऋर्ये                 | 14   |      |                | २६३        |
| स्वभावन त्रलंङ्कार ( शङ्काररस के श्रनुमाव) | )    |      |                | १८६        |
|                                            |      |      |                |            |

₹310,

~ **१२१,१३१,१४**४,३७३,३७६

-रसगङ्गाधर का मत

हेमचन्द्र (कान्यानुशासन प्रखेता)

## च्

| च्चेमेन्द्र ( ग्रोचित्यविचारचर्चा प्रयोता ) | २३५   |
|---------------------------------------------|-------|
| 7                                           |       |
| त्रास ( व्यभिचारी माव )                     | १४६   |
| র                                           |       |
| बातयौवना (नायिका)                           | ₹⊏३   |
| ज्ञान                                       | १७५   |
| —निविक <del>ह</del> रक                      | १६६   |
| —मिघ्या                                     | १६६   |
| समूहालम्बन                                  | १७४   |
| —सम्यक्                                     | १६७   |
| <del>सविकर</del> ्गक                        | १७५   |
| — साहश्य                                    | १६६   |
| <del>- सं</del> सय                          | १६६   |
| शापक                                        | रेण्य |
| <b>ज्ञा</b> ण्य                             | \$100 |

शुद्धि-पत्र

|                            | 314                        |      | • • • •       |
|----------------------------|----------------------------|------|---------------|
| श्रशुद                     | शुद्ध                      | Ã٥   | पंक्ति        |
| रसनातल                     | रसनास्यल                   | ४१   | १०            |
| हेत्वभासान्न               | हेत्वमावान्न               | \$3  | २०            |
| मेदों के                   | मेदो के उदाहरखों में       | 53   | 5             |
| सखी को                     | सखी की                     | ७३   | <b>શ્ર્</b> ય |
| द्दमन                      | <b>द</b> गन                | १३१  | Ę             |
| श्रन्योक्ति को             | भ्रन्योक्ति के             | १३६  | 8             |
| विनिर्णयन्त                | विनिर्णयान्त               | १५१  | २२            |
| गायकवावा संस्करण           | गायकवाड संस्करण<br>पृ• २७८ | १६७  | २४            |
| चतुर्थं उल्लास संस्करण     | चतुर्थं उल्लास             |      |               |
|                            | रस प्रकरण्                 | १६७  | २४,२५         |
| नितति                      | निपतति                     | १७१  | १६            |
| "पुर्यवन्तः                | १पुग्यवन्तः (              | १७७  | २१            |
| शान्तनाम्ब                 | शान्तनाम्नः                | 308  | १४            |
| रतप्रसिद्धिः               | रस प्रसिद्धिः              | 308  | १७            |
| हास्यरसतज्ञै:              | ह्यास्यरसस्तर्शः           | 33\$ | रृ६           |
| त फूल                      | श्वेत फूल                  | २३०  | રપૂ           |
| मोच दशा में ही हो          | मोच् दशा में ही हो         |      |               |
|                            | सकती                       | २३३  | 8             |
| दोनो को                    | दोनो की                    | २३७  | ?             |
| शब्दशिक उन्द्रवद           | शब्दशक्ति उद्भव            | २६३  | ¥             |
| पृथक् पद्यों का            | पृथक् पदों का              | 344  | Ę             |
| व्यञ्जक शब्द या श्रर्यं का | स्यञ्जकं शब्द या ऋर्यं     |      |               |
|                            | से उस ऋर्यका               | रह७  | १             |
| प्रवास                     | प्रवाल                     | 388  | \$            |
| त्तघुवर्षः ना              | लघुवर्ण का दीर्घ वर्ण      | ३५३  | 77            |
| हो सक                      | हो सकता है                 | ३६०  | १३            |
|                            |                            |      |               |

# काव्यकल्पद्रुम पर सुप्रसिद्ध विद्वानों की कुछ सम्मतियाँ ।

महामहोपाध्याय पिंडत श्रीसकलनारायणजी शर्मा, विद्या-भूषण, लेकचरार गवर्नमेंट संस्कृत कालेज, कलकत्ता विश्व-विद्यालयः— (कलकता २।१०।३६)

"पुस्तक हिन्दी में अपने ढंग की अद्वितीय है। यह कलकत्ता यूनीवर्सिटी की एम॰ ए॰ हिन्दी परीज्ञा में पाठ्य-रूप से नियत है। इसमें रस और अलङ्कार का विवेचन विद्यता से भली-माँति किया गया है।"

साहित्याचार्य श्रीयुत परिडत मथुरानाथजी शास्त्री प्रोफेसर महाराजा कालेज संस्कृत विभाग जयपुरः—(जयपुर २२।४।३१)

"मुक्ते हिन्दी के वर्तमान साहित्यकों में आपके प्रति साहित्य का हढ़ विश्वास है। आपने जो अनुवाद काव्यप्रकाश, साहित्य-दर्गण आदि का काव्यकलादुम मे किया है, उससे बढ़ा सन्तोष होता है। जिन साहित्यक शङ्काओं में—यहाँ श्लेष है या शब्द-शक्तिमूलकष्विन, समा-सोक्ति है या गूढ़ श्लेष इत्यादि—बड़े-बड़े संस्कृत निबन्धक भी चकराते हैं, उन पर आपने समझस विवेचना की है......""

बनारस विश्वविद्यालय-पाठ्य-निर्घारक जयपुर राजकीय संस्कृत पाठशाला साहित्य-अध्यापक वेदान्तभूषण साहित्याचार्य श्रीयुत परिडत नन्दिकशोरजी शर्माः— (जयपुर २२।४।३७) "काव्यकलगढुम के दो भाग, रसमखरी और अलङ्कार-मखरी— साहित्य शास्त्र के गम्भीर ज्ञान के लिये अत्यन्त उपयोगी पुस्तक है। इससे साहित्य के प्रायः सभी प्रचलित ध्वन्यालोक, काव्यप्रकाश आदि प्रन्थों का आशय समभ में आ जाना है। उदाहरण व इनका समन्वय भी अधिक चमत्कारक है। यह पुस्तक हिन्दी के लिये ही नहीं संस्कृत के भी विद्वानों को बहुत विषय प्रदर्शित करती है। अलङ्कारमञ्जरी की भूमिका में अलङ्कारों का वर्गीकरण तथा इतिहास आदि अनेक ज्ञातव्य विषय सम्मिलित हैं।"

डोक्टर श्रीयुत धोरेन्द्र वर्मा पी॰ एच॰ डी॰ इलाहाबाद यूनीवर्सिटीः—

"इसमें सन्देह नहीं कि सेठ कन्हैयालाल पोदार कत कान्यकल्पद्वम उत्क्रष्ट और मान्य प्रन्थ है। मैं सम्मेलन के कार्यकर्ताओं का ध्यान इस बात की श्रोर अवश्य दिलाना चाहता हूँ कि प्रन्थ में विषय का विवेचन अत्यन्त विचार के साथ किया गया है।"

श्रीयुत परिडत रामप्रसादजी सारस्वत प्रोफेसर संस्कृत विभाग त्रागरा कालेजः— (त्रागरा २७। ६। ३६)

"यह प्रन्थ अपने निपुर्ण निर्माता के प्रकार्ण्ड पारिडत्य का पूर्ण परिचायक है। पद-पद पर लेखक के व्यापक विवेचन, अगाध अध्ययन एवं उच आचार्यत्व की प्रतीति होती है।

सस्कृत श्रौर हिन्दी के भिन्न-भिन्न ग्रन्थों के साहित्यक महत्व पर बहुत कुछ उपादेय सामग्री जुटा दी है। लच्च्या, उदाहरण सम्बन्धी मत-भेदों पर यथावसर यथा प्रसङ्ग प्रकाश डालकर भ्रान्त मत का यथावत् निराकरण कर दिया है।"